## THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL AND OU\_178033

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H954.3 1861R Accession No. G. H. 2318

Author सिंह, रयुनीर-

Title 297 - 37 97 77 77 77 This book should be returned on or before the date last marked below.

### रतलाम का प्रथम राज्य: उसकी स्थापना एवं ऋन्त

[ईसा की १७ वीं शताब्दी]

#### रतलाभ का प्रथम राज्य: उसकी स्थापना एवं अन्त [ईसा की १७ वीं शताब्दी]

लेखक रघुवीरसिंह, डी० लिट्०

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

प्रकाशक---राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड नई दिल्ली ३ बम्बई

> मूल्य दस रुपये

> > मुद्रक— कृष्णप्रसाद दर इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस इलाहाबाद



महेशदास

#### समर्पग

रतन कुल की प्रतिष्ठा एवं गौरव के ज्ञादि संस्थापक वीरवर

महेशदास

की

पवित्र स्मृति

को

सादर समर्पित

#### दो शब्द

अकबर के शासन-काल से ही जोधपुर के संस्थापक वीरवर जोधा के वंशजों ने मालवा में आकर वसना प्रारम्भ कर दिया था; मालवा और गुजरात की सीमा पर भाबुआ और अमभरा के दो छोटे-छोटे राज्यों की भी उन्होंने स्थापना की थी। किन्तु शाहजहाँ के शासन-काल में जब जोधपुर के सुविख्यात 'मोटा राजा' उदयिसह के प्रपौत्र रतनसिंह ने मालवा में आकर रतलाम को अपनी राजधानी बनाया, एवं रतलाम के प्रथम राज्य की स्थापना की तब उसके भाई-वेटे एवं अन्य सगे-सम्बन्धी भी उसके साथ मालवा में चले आए और यहाँ आकर वस गए। यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर धीरे-धीरे वे तथा उनके वंशज मालवा के प्रायः सारे पिश्चमी तथा मध्य भाग में फैल गए।

यह एक दुर्भाग्य ही था कि रतनिसंह द्वारा स्थापित रतलाम राज्य का उसकी मृत्यु के कोई ३६ वर्ष वाद ही अन्त हो गया। परन्तु इस राज्य का अन्त होने के सात-आठ वर्ष ही वाद रतलाम के पदच्युत शासक केशवदास और उसके काका छत्रसाल आदि को औरंगजेब ने नई-नई जागीरें दीं जिनसे वर्तमान नए-नए राठौड़ राज्यों की नींव पड़ी! इस प्रकार रतनिसंह के वंशजों और उनके साथ ही उन्हीं के भाई-वेटों या सगे-सम्बन्धियों के मालवा-प्रान्त में आ वसने का इस प्रान्त की राजनैतिक परिस्थित और सामाजिक समस्याओं पर जो अमिट प्रभाव पड़ा वह आज भी स्पष्ट है। यही कारण है कि आज भी रतनिसंह के वंशज ही नहीं मालवा प्रान्त के दूसरे राजपूत तथा अन्य मालवा निवासी भी रतनिसंह को आदर की दिष्ट

से देखते हैं, और उसकी, उसके पूर्वज तथा वंशजों की जीवनी के बारे में वहुत-कुछ जानने को उत्सुक रहते हैं।

सन् १८९८ ई० में सीतामऊ राज्य के तत्कालीन ज्ञाजिम-अदालत, पं० नारायण गणेश शिरसालकर ने रतनसिंह का एक विस्तृत एवं यथाशक्य प्रामाणिक जीवन-चरित्र लिख कर प्रकाशित किया था। रतनसिंह के साथ ही साथ उसके पिता महेशदास, और रतनसिंह के पुत्र-पौत्रों एवं उनके वंशजों पर भी उस ग्रन्थ में पर्याप्त प्रकाश डाला गया था। प्रकाशन के ८-१० वर्ष बाद ही वह पुस्तक अप्राप्य हो गई और आज तो इस पुस्तक की छपी हुई प्रतियाँ देखने को भी कहीं नहीं मिलतीं।

इन पिछले चालीस वर्षों में भारतीय इतिहास की खोज का बहुत कार्य हुआ है। ऐसी बहुत सी नई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई हैं, जिससे रतनसिंह और उसके वंशजों के इतिहास पर पूर्णतया नया प्रकाश पड़ता है। इतिहास-लेखन की शैली और आदर्श भी इधर बहुत बदल गए हैं। इस नवीन सामग्री का उपयोग कर आधुनिक आदर्शों के अनुसार इस घराने का एक प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थ लिखा जाना आवश्यक जान पड़ा; इस ग्रंथ द्वारा उसी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है।

इस ग्रन्थ को पूर्णतया प्रामाणिक वनाने और समस्त ऐतिहासिक आधारों से प्राप्य सामग्री का पूरा-पूरा प्रयोग करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। व्यक्तिगत वातों तथा छोटी-छोटी ऐतिहासिक घट-नाओं को एकत्रित करने के लिए अनेकानेक ग्रन्थों की जाँच-पड़ताल करनी पड़ी। मेरे गुरु सर यदुनाथ सरकार की पूर्ण सहायता एवं उनके प्रेमपूर्ण आशीर्वाद से ही यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण हो सका है। सरकार महोदय के निजी संग्रह में अनेकानेक बहुमूल्य एवं अप्राप्य फ़ारसी इतिहास-ग्रंथ संग्रहीत हैं। यह संग्रह मेरे लिए पूर्णतया खुला रहा है और आवश्यकतानुसार वहाँ के ग्रंथ मुफ्ते प्राप्त हो सके हैं। फ़ारसी भाषा के ज्ञाता, मेरे मुंशी, क़ाज़ी करामतुहला, मुंशी फ़ाज़िल, ने सारे आवश्यक फ़ारसी ग्रंथों को पढ़ कर उनसे मेरे लिए बहुत सी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की है; यों सामग्री-संग्रह में उनका भी पूरा-पूरा हाथ रहा है।

अपने पूर्वजों के प्रति आदर और श्रद्धा किसे नहीं होती, विशेष-तया जब कि वे महेशदास, रतनिंसह और केशवदास के समान धीर, वीर और साहसी हों। किन्तु इतिहासकार काव्य-रचना नहीं करता है, और न वह वीर-पूजक वन कर ही अपने चिरत्र-नायकों की प्रशंसा के पुछ वाँधने छगता है। इतिहास छिखते समय इति-हासकार के छिए अपने व्यक्तिगत नातों-रिश्तों से उत्पन्न होने वाळी आदर-श्रद्धा को भी कुछ समय के छिए भूछ जाना अत्यावश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर प्रामाणिक इतिहास छिखना, निष्पक्ष दृष्टि से विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों के गुण-दोषों की विवेचना करना, तथा संयत भाषा में उनका ठीक-ठीक महत्त्व आँकना ही इतिहासकार का कर्तव्य है। इस ग्रंथ की रचना करते समय इन्हीं आदर्शों का पाछन करने का यथासम्भव प्रयत्न किया गया है।

अनेकानेक वादिववादों या कई एक महत्त्वहीन छोटी-छोटी वातों को यदि छोड़ दिया जाता तो भी सम्भवतः इस ग्रंथ की ऐति-हासिक सम्पूर्णता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती । इस ग्रंथ का वह संक्षिप्त सुगठित स्वरूप साहित्यिक दृष्टि से अधिक सुघड़ सँवरा हुआ होता । किन्तु महेशदास, रतनसिंह और उनके वंशजों को लेकर मालवा में इतनी अधिक भ्रान्तिपूर्ण भावनाएँ, अनहोनी कथाएँ एवं अनैतिहासिक प्रवाद प्रचिलत हैं कि उन्हें अविश्वसनीय असत्य प्रमाणित कर उनका निराकरण करना ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्था-पना के लिए अत्याधश्यक प्रतीत हुआ। मुग़ल साम्प्राज्य के संगठन, उसकी शासन-प्रणाली, तद् अन्तर्गत राजपूत शासकों के अधिकारों तथा उनके सच्चे महत्त्व का पूरा-पूरा ज्ञान न होने के कारण भी कई एक भ्रमपूर्ण कथाओं पर प्रायः विश्वास किया गया है। उन सवकी अनैतिहासिकता को पूरी तरह सावित करने के लिए ही इन बातों की भी आवश्यकतानुसार यथास्थान विशद विवेचना करनी पड़ी।

महेशदास और उसके वंशजों के समकालीन पुराने चित्र सीतामऊ राजघराने के चित्र-संग्रह में विद्यमान हैं; उन्हीं के फ़ोटो इस ग्रन्थ में प्रकाशित किए जा रहे हैं। रतनसिंह की छत्री का फ़ोटो कोई नौ-दस वर्ष पहिले लिया गया था। जालोर के किले का चित्र जोधपुर राज्य के पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुआ है, जिसके लिए महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ का अनु-गृहीत हूँ।

सारे प्रयत्न किए जाने पर भी यत्र-तत्र त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक ही है। आशा करता हूँ कि इतिहास के विद्वान ऐसी त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आर्कापत करने की कृपा करेंगे, जिससे कि अगले संस्करण में यथोचित सुधार किए जा सकें।

"रघुवीर निवास'' सीतामऊ (मालवा) जुलाई ६, १६४७ ई०

रघुबीरसिंह

#### पुनश्र--

पूरी लिखी जाने के बाद भी कागज की कमी और धर्मान्यता के फलस्वरूप देश में फैली हुई आन्तरिक अशान्ति तथा उससे उठने वाली अनेकानेक समस्याओं के कारण पूरे एक वर्ष तक इस पुस्तक को छपवाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं हो सका । अन्त में इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस ने उसे छाप देने का भार उठाया, जिसके लिए मैं उक्त सुप्रसिद्ध प्रेस के अधिकारियों का बहुत ही कृतज्ञ हूँ।

और आज जब रतलाम के प्रथम राज्य का यह इतिहास प्रका-शित होने जा रहा है, तब तक भारत का सारा राजनैतिक नकशा ही एकवारगी बदल चुका है। इन पिछले ढाई वर्षों में भारत में अनेकों रक्त-विहीन क्रान्तियाँ हो गई हैं। शताब्दियों की राजनैतिक दासता के कठोर सुदृढ़ बन्धनों को तोड़ कर आज भारत स्वाधीन हो गया है। और उस स्वाधीन स्वच्छन्द वातावरण में अपनी राष्ट्रीय शक्ति का अनुभव कर भारत में जनतन्त्रवाद की बाढ़-सी आगई है, जिसके फलस्वरूप भारत में हजारों वर्षों से प्रचलित राजाओं के एकसत्तात्मक शासन की प्रथा का पूर्णतया अन्त हो गया। जन-तन्त्रवाद के साथ ही राजनैतिक एकीकरण तथा सांस्कृतिक और हजारों वर्षों पुरानी ऐतिहासिक परम्पराओं के आधार पर वड़ी-वड़ी राजनैतिक इकाइयों के पुनः संगठन का प्रश्न देश के सामने उठ खड़ा हुआ था, जिससे सेकड़ों वर्ष पुराने सारे छोटे-वड़े राज्यों के पृथक अस्तित्व का आगे भी वना रहना एक असंम्भव वात हो गई।

यों शताब्दियों तक विभाजित तथा राजनैतिक दृष्टि से सर्वथा अस्तित्व-विहीन रह कर अब मालवा पुनः एक सुसंगठित एवं शक्ति-शाली राजनैतिक इकाई बनने लगा है। यह विधि की एक अनोखी विडम्बना ही जान पड़ती है कि जब यह ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है, तब तक रतलाम के उस प्रथम राज्य के संस्थापक रतनिंसह के वंशजों द्वारा ईसा की १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में संस्थापित तीनों राज्यों के—सीतामऊ, रतलाम के वर्तमान द्वितीय राज्य एवं सैलाना के—कोई दो सौ वर्षों से भी अधिक पुराने स्वतन्त्र अस्तित्व का पुन-सँगठित मालवा में सम्पूर्ण विलय भी एक भूतकालीन ऐतिहासिक घटना मात्र रह गया है।

परन्तु जिन राजघरानों ने पिछली अनेकों शताब्दियों में अनगिनित राजनैतिक उलट-फेर देखे, जिन्होंने एक के बाद दूसरा यों
कई एक राज्यों की स्थापना की तथा बाद में उन्हीं को मिटते भी देखा,
उनके लिए यह नई राजनैतिक परिस्थिति कोई सर्वथा अनोखी बात
नहीं है। अपने साथी-सैनिकों तथा राज्य-निवासी रूपी जन-समाज
काः नेतृत्व करके ही ये राजघराने पिहले भी राजनैतिक क्षेत्र में आगे
वढ़े थे। देश तथा जनता की सेवा में वे अनेकों बार जान पर खेले
और कभी-कभी अपने जीवन तक को उन्होंने उनके हितार्थ विलदान
कर दिया। देश और राष्ट्र की सेवा के इन्हीं आदर्शों पर चल कर
उन्हें आगे भी बहुत-कुछ राजनैतिक महत्त्व तथा समाज में अद्वितीय
गौरव प्राप्त हो सकेगा।

इतिहासकार के लिए तो ऐसे राज्यों का वनना-विगड़ना तथा किन्हीं राजघरानों का उत्थान-पतन प्रान्तीय इतिहास की साधारण घटनाएँ मात्र होती हैं। देश तथा प्रान्तों का इतिहास देखते हुए वह तो यही चाहता है कि हमारा प्यारा भारत स्वाधीन, उन्नत और शक्तिशाली हो और हमारा मालवा पुनः पूर्णतया सुसंगठित होकर उस महान राष्ट्र का एक सुसम्पन्न गौरवपूर्ण अंग बने।

''रघुबीर-निवास'' सीतामऊ (मालवा) मकर-संक्रांति, सं० २००६ वि०)

रघुबीरसिंह

#### विषय-सूची

| दा शब्द                                               |                 | 9      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|--|--|--|
| संकेत-परिचय · · ·                                     | • •             | १७     |  |  |  |
| खगड १—-पूर्व-पुरुष (१५६⊏-१६                           | १४७ ई०          | )      |  |  |  |
| म्रध्याय १मुग़लों की राजपूत-नीति स्रीर                | उसका            |        |  |  |  |
| परिगाम · · ·                                          | • •             | 6-8    |  |  |  |
| श्रध्याय २—दस्रपत 🕠 🕠                                 | • •             | ५-१३   |  |  |  |
| <b>ु१. दलपत के पूर्वज और उसका प्रारम्भिक</b> जीवन     | • •             | X      |  |  |  |
| $\S$ २. दलपत के म्रन्तिम वर्ष $\qquad \qquad \ldots$  | • •             | 5      |  |  |  |
| श्रथ्याय ३—महेशदास 🕠 🕠                                | • •             | १५-६७  |  |  |  |
| $\S$ १. प्रारम्भिक जीवन                               | • •             | १५     |  |  |  |
| $\S$ २. महाबत खाँ के साथ दक्षिण में—–दौलताबाद-विज्    | नय स्रौर        |        |  |  |  |
| परेण्डे का घेरा                                       | • •             | 38     |  |  |  |
| $\S$ ३. शाही सेवा में—मान श्रौर पद-वृद्धि             |                 | ३२     |  |  |  |
| $\S$ ४. महेशदास के पुत्र; रतनिंसह का शाही दरबार में   | <b>ं</b> सम्मान | ४३     |  |  |  |
| ∫प्र. महेशदास की मान-वृद्धि ग्रौर उसे जालोर का        | परगना           |        |  |  |  |
| मिलना                                                 | • •             | ५३     |  |  |  |
| <b>ु६. ग्रन्तिम वर्ष (१६४५-१६४७ ई०)</b> ; मान-वृद्धि, | युद्ध एवं       |        |  |  |  |
| मृत्यु                                                |                 | ሂട     |  |  |  |
| खरेड २—रतलाम राज्य की स्थापना एवं उसका                |                 |        |  |  |  |
| <b>अन्त (१६४७–१६</b> ६४ ई०)                           | )               |        |  |  |  |
| श्रध्याय ४रतनसिंह ( १६४७-१६५८ ई० )                    |                 | ७१-१३७ |  |  |  |

| <b>∫१. रतन</b> सिंह का जालोर पाना; बल्ख की चढ़ाई ग्रौर क़न्धार  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| का प्रथम घेरा; १६४७-१६४६ ई०                                     | ७१        |
| ुर.  क़न्धार के दूसरे⁴श्रौर तीसरे घेरे, तथा चित्तौड़ पर चढ़ाई}  |           |
| <b>१</b> ६५०-१६५४ ई०                                            | 58        |
| $\S$ ३. रतलाम राज्य की स्थापना, १६५६ ई०; रतलाम परगने            |           |
| का पूर्व-वृत्तान्त एवं मध्य मालवा की तत्कालीन परिस्थिति         | ₹3        |
| $\S$ ४. <b>बी</b> जापुर पर चढ़ाई  ग्रौर वहाँ से लौटना;  १६५६-५७ |           |
| ई०                                                              | १०१       |
| §५. धरमत (फ़तेहाबाद)का युद्ध एवं रतनिंसह की मृत्यु(स्रप्रेल     |           |
| १५, १६५८ ई०); उसकी रानियों का सती होना                          | १०७       |
| परिशिष्ट १—रतलाम ग्रादि प्रगने मिलने                            |           |
| सम्बन्धी प्रश्नों की विवेचना                                    | १३८-१६५   |
| परिशिष्ट २मासिर-उल्-उमरा में दी हुई                             | , , , , , |
| राठौड़ वीरों की जीवनियाँ                                        | १६६-१६७   |
| (१) महेशदास राठौड़                                              | १६६       |
| (२) पृथ्वीराज राठौड़                                            | १६८       |
| परिशिष्ट ३—धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध के                         |           |
| विवरण सम्बन्धी हिन्दी आधार-                                     |           |
|                                                                 |           |
| ग्रंथ एवं उनका ऐतिहासिक महत्त्व                                 | 990-955   |
| परिशिष्ट ४—रतनसिंह के जो सम्बन्धी ग्रौर                         |           |
| सेनानायक धरमत (फ़तेहाबाद) के                                    |           |
| युद्ध में काम त्राए उनकी सूची                                   | १८५-१५१   |
| न्नष्टयाय ५—रामसिंह (१६५८-१६८३ ई०)                              | १୯२-२६३   |
| ुरः रामसिंह का रतलाम पाना; प्रारम्भिक वर्ष—वैसवाङ् का           | •         |
| उपद्रव; १६५८-१६६४ ई०                                            | १६२       |

| §₹. f    | मिर्ज़ार        | ाजा जयसिंह       | ्के साथ दि     | प्तण में—–शिवा                | ाजी ग्रौर    |                 |
|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| ;        | बीजापुर         | र पर चढ़ाइ       | याँ; रामसिंह   | की पुत्रीका                   | विवाह;       |                 |
| •        | रामसिंह         | हुकी दिन-च       | र्या, ग्रादि ; | १६६४-१६७=                     | ई०           | २०१             |
| §₹. ₹    | रामसिंह         | ्का दक्षिण       | नाकर वहाँ से   | लौटना; मेवा                   | ड़ के साथ    |                 |
| ;        | युद्ध; र        | ामसिंह को        | जालोर की फ     | ोजदारी मिलन                   | ा; शाह-      |                 |
| ;        | ज़ादे ग्र       | किवर का          | वद्रोह ग्रौर   | राजसमन्द की                   | सन्धि;       |                 |
|          | १६७८-           | -१६८१ ई०         |                | • •                           |              | २२१             |
| -        |                 |                  |                | ज के क़िले क                  |              |                 |
|          |                 |                  |                | मसिंह की <mark>मृत्य</mark> ु |              |                 |
| •        | रानियों         | का रतलाम         | में सती होना   | ; १६८१-१६                     | <b>५३</b> ई० | २३८             |
| परिशिष   | ट ५–            | — <b>रतन</b> सिं | ह के ग्रान्य   | इग्यारह                       | पुत्रों      |                 |
| क        | ा संदि          | त्रप्त विवर      | स              |                               |              | <b>२६४-२</b> ७३ |
|          | ( १ )           | रायसिंह          |                |                               |              | २६४             |
|          | ( ? )           | नाहरसिंह         |                |                               |              | २६७             |
|          | ( ३ )           | करण              |                |                               |              | २६७             |
|          | (8)             | छत्रसाल          |                |                               |              | २७१             |
|          | ( )             | ग्रखेराज         |                |                               |              | २८४             |
|          | (६)             | पृथ्वीराज        | • •            | • •                           |              | २८७             |
|          | (७)             | जेतसिंह          |                |                               |              | २८८             |
|          | • ,             | किशनसिंह         |                |                               |              | 3=8             |
|          |                 | सूरसिंह          |                |                               |              | 939             |
|          | . ,             | धीरतसिंह         |                |                               |              | 939             |
|          | (११)            | सकतसिंह          | • •            |                               |              | २६ <b>२</b>     |
| ग्रध्याय | £               | शिवसिंह          | (१६८३-१६७      | १ ई०)                         |              | २୯४-३१२         |
| §१. 5    | प्रारम्भि       | क वर्ष—चा        | न्दा पर चढ़ाई  | ई; मई १६८३                    | ≀−−मार्च     |                 |
|          | १६८५            | ई०               |                |                               |              | 839             |
| §2. ē    | <b>स्क्षिणी</b> | युद्धों में शिव  | सिंह का सम्मि  | मित होना; ३                   | प्रौरंगजे़व  |                 |
|          |                 |                  |                |                               |              |                 |

|           | की स्रप्रसन्नता एवं शिवसिंह की मृत्यु (१६६१ ई०)       | <b>३००</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| श्रध्याय  | ग 9—केशवदास (१६ <b>୯१-१६</b> ୯४ <b>६</b> ०)           | ३१३-३४०    |
| § 8.      | केशवदास की प्रारम्भिक जीवन; उसका रतलाम की मद्दी       |            |
|           | पर बैठना तथा दक्षिण में उसकी सेवाएँ; ग्रमीन-इ-जिज्ञया |            |
|           | का रतलाम में मारा जाना एवं रतलाम राज्य का अन्त;       |            |
|           | १६६१-जून, १६६४ ई०                                     | ३१३        |
| §2.       | राज्यविहीन केशवदास; दक्षिणी भारत में उसकी सेवाएँ      |            |
|           | ग्रौर सीतामऊ राज्य की स्थापना; १६६४-१७०१ ई०           | ३२६        |
| ग्रनुक्रम | ग्रिका                                                | 388        |

#### चित्र-सूची

|           |                       |                      | ,        | पृष्ठ के सामने |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|----------------|
| ₹.        | महेशदास               | • •                  | • •      | समर्पण-पत्र    |
| ₹.        | जालोर का किला (जोधपुर | : राज्य के पुरातत्व- | विभाग के | सौजन्य         |
|           | से प्राप्त)           | • •                  |          | ४=             |
| ₹.        | रतनसिंह               |                      |          | ७१             |
| ٧.        | रतनसिंह की छत्री-धरमत | के युद्ध-क्षेत्र में |          | १३०            |
| <b>ų.</b> | रामसिंह               |                      |          | 989            |
| €.        | शिवसिंह               |                      |          | २१४            |
| 19.       | केशवदास               |                      |          | 3 9 3          |

#### संकेत-परिचय

- श्रकबर०—"श्रकबर नामा", बेवरिज कृत उसका श्रंग्रेजी श्रनुवाद; खण्ड १-३; (बिब० इण्डिंका)।
- श्रुख़ श्रौरं — "श्रख़बारात-इ-दरवार-इ-मुग्रल्ला" श्रौरंगज़ेव के शासन-काल के; लण्डन की रायल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में प्राप्य; सरकार संग्रह में प्राप्य हस्तलिखित प्रतियों की नक़लें।
- श्राईन०—''ग्राईन-इ-ग्रकवरी'', ब्लाकमन ग्रौर जेरेट कृत उसका ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद ; खण्ड १, दूसरा संस्करण ; खण्ड २-३, पहला संस्करण ; (बिब० इण्डिका) ।
- श्रादाब॰—"श्रादाव-इ-स्रालमगीरी" (हस्तलिखित); सरकार संग्रह की प्रति की नकल।
- **न्ना० ––**''श्रालमगीर नामा'' मुहम्मद काजिम कृत; (विव० इण्डिका) । **इण्डिया०**––''इण्डिया स्राफ़ श्रीरंगजेव'' सर यदुनाथ सरकार कृत ।
- इंबिन०--"दी ग्रामी ग्राफ़ दी इण्डियन मोग़ल्ज" विलियम इंबिन कृत ।
- **ईिलयट०**—"दी हिस्ट्री ग्राफ़ इण्डिया" ईिलयट ग्रीर डासन द्वारा सम्पादित; जिल्दें १-८ ।
- **ईश्वर०**—"फ़तूहात-इ-म्रालमगीरी" ईश्वरदास कृत (हस्तलिखित); सरकार संग्रह में प्राप्य प्रति की नक़ल ।
- उदय०—-"उदयपुर राज्य का इतिहास" डा० गौरीशंकर हीराचन्द स्रोभा कृत; जिल्दें १-२।
- श्रौरंग०—"हिस्ट्री श्राफ़ श्रौरंगज़ेब" सर यदुनाथ सरकार कृत; जिल्दें १-५। कम्बू०—"श्रामल-इ-सालेह" मुहम्मद सालेह कृत; जिल्दें १-३; (बिब० इण्डिका)
- **स्नफ़ी०**——"मुन्तुखब-उल्-लुबाव" स्नफ़ी साँ कृत; जिल्द २; (बिव० इण्डिका)
- ख्यात — "जोधपुर राज्य की ख्यात" (हस्तलिखित); स्रोभा संग्रह में प्राप्य प्रति की नक़ल; जिल्दें १-४।

गुरूजी०---मालवा के राठौड़ों के सीतामऊ-निवासी राजगुरु निर्भयसिंह की हस्त-लिखित पोथियाँ।

जय० ग्रास्त०— "श्रुखवारात-इ-दरवार-इ-मुग्रल्ला"; जयपुर राज्य के मुहाफ़िज़-खाने में प्राप्य; श्री रघुबीर लायब्रेरी, सीतामऊ, के लिए की गई उनकी हस्तलिखित नक़लें।

> विभिन्न मुग़ल सम्राटों के समय के ग्रखवारों का निर्देश यों किया गया है:—

> > **ग्रौरं०** — ग्रौरंगजेब;

**भ्राजम० —** भ्राजमशाह;

बहादूर० - बहादुरशाह;

फ़र्रुख़ - फ़र्रुख़िसयर।

जहाँगीर०--"हिस्ट्री म्राफ़ जहाँगीर" डा० बेणीप्रसाद कृत।

जफ़र०— 'जफ़रनामा-इ-ग्रालमगीरी'' ग्राक़िल खाँ रजी कृत; सरकार संग्रह में प्राप्य हस्तिलिखित प्रति की नक़ल।

> श्रलीगढ़ हिस्टारिकल इंस्टीटचूट ने इसी ग्रंथ का खान बहादुर मौलवी हाजी जफ़र हुसैन से सम्पादन करवा कर ''वाक़ियात-इ-श्रालमगीरी'' नाम से कुछ ही वर्ष पहिले उसे प्रकाशित किया है।

जोधपुर०—"जोधपुर राज्य का इतिहास" डा० गौरीशंकर हीराचन्द स्रोक्षा कृत;

टाड०—"एनल्ज एण्ड एण्टीक्विटीज ग्राफ़ राजस्थान" कर्नल जेम्स टाड कृत; ग्राक्सफ़र्ड संस्करण; जिल्दें १-३।

दारा०—"दारा शिकोह" डा० कालिकारंजन क़ानूनगो कृत; जिल्दें १-२। नैणसी०—"मुहतो नैणसी की ख्यात"; काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित; खण्ड १-२।

ताप०—-''प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास'' डा० गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोभा कृत ।

पाद०—"पादशाह नामा" श्रब्दुल हमीद लाहोरी कृत; खण्ड १-२; (बिब० इण्डिका)।

प्राचीन०---"प्राचीन राजवंश" पं० विश्वेश्वरंनाथ रेऊ कृत; खण्ड १-३।

- फ़ेहरिस्त०—जालोर के गाँवों की सन् १६६२-१६६३ ई० में तैयार की हुई हस्तलिखित फ़ेहरिस्त ।
- फ़्रैयाज ० "फ़्रैयाज उल्-क़वानीन"; लखनऊ के नवाब ग्र्यूनी हुसैन खाँ के संग्रह में प्राप्य हस्तिलिखित प्रति से श्री रघुबीर लायब्रेरी, सीतामऊ, के लिए की गई नक़ल।
- बनारसी०--- "हिस्ट्री स्राफ़ शाहजहाँ" डा० बनारसी प्रसाद सक्सेना कृत ।
- बरनियर०—''ट्रेवेल्ज इन दी मुग़ल एम्पायर'' फ़्रेन्सिज बरनियर कृत; श्रंग्रेजी श्रनुवाद; श्राक्सफ़र्ड संस्करण।
- बसातीन०— ''वसातीन-उस्-सलातीन'' मुहम्मद इब्राहिम श्रल् जुबैरी कृत; हैदराबाद में लिथो पर छपी हुई प्रति ।
- बाँसवाड़ा०--"बाँसवाड़ा राज्य का इतिहास" डा० गौरीशंकर हीराचन्द स्रोका कृत ।
- बोकानेर०—"बीकानेर राज्य का इतिहास" डा० गौरीशंकर हीराचन्द स्रोभा कृत; खण्ड १-२।
- भोम०—''तारीख़-इ-दिलकश'' भीमसेन कृत; सरकार संग्रह में प्राप्य हस्तलिखित प्रति की नक़ल; जिल्दें १-२।
- मनुची०---"स्टोरिया डी मोगोर" मनुची कृत; इविन द्वारा स्रनुवादित एवं सम्पादित; जिल्दें १-४।
- मा० ग्रा०—-''मासिर-इ-ग्रालमगीरी'' मुहम्मद साक़ी मुस्तैद खाँ कृत; (बिब० इण्डिका)।
- मा० उ०—''मासिर-उल्-उमरा'' समसामुद्दौला शाह नवाज खाँ कृत; जिल्दें १-३; (बिव० इण्डिका)।
- मारबाड़०—"मारवाड़ राज्य का इतिहास" पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत; खण्ड १-२ ।
- मासूम०—"तारीख शाह शुजाई" मासूम कृत; सरकार संग्रह में प्राप्य हस्तलिखित प्रति ।
- मेहता०—सीतामऊ-निवासी मेहता नाथूलाल के घराने के प्राचीन काग़जों का संग्रह ।

- रतन०—"महाराजा श्री रत्नसिंह जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र" नारायण गणेश शिरसालकर कृत ।
- रतलाम०—रतलाम •राज्य का गेजेटियर, (ग्रंग्रेजी); सन् ृ१६०८ ई० का संस्करण।
- राजव्यास०—सीतामऊ राजघराने के राजव्यास शिवनारायण के घराने के प्राचीन काग्रजों का संग्रह ।
- राणी०—मालवा के राठौड़ों के सीतामऊ-निवासी राणीमंगा जसराज की हस्त-लिखित गोथियाँ।
- राम०—"रामचरित्र" सुकवि रघुनाथ 'रसाल' कृत काव्य; भास्कर रामचन्द्र भालेराव सूबेदार के संग्रह में प्राप्य हस्तलिखित प्रति से श्री रघुबीर लायब्रेरी, सीतामऊ, के लिए की गई नक़ल।
- रासो०-- "रतन रासो" किव कुम्भकर्ण कृत काव्य; श्री रघुबीर लायब्रेरी, सीता-मऊ, में प्राप्य हस्तलिखित प्रति ।
- लताइफ़०—"लताइफ़-उल्-म्रखबार" लेखक म्रज्ञात; सरकार संग्रह में प्राप्य हस्तलिखित प्रति की नकल।
- वचितका०—"वचितका राठौड़ रतनसिंघजी री महेसदासौत री" कवि खड़िया जगा कृत; (बिब० इण्डिका)।
- वारिस०—"पादशाह नामा" मुहम्मद वारिस कृत; सरकार संग्रह में प्राप्य हस्तलिखित प्रति की नक़ल; जिल्दें १-२।
- वीर०--"वीरिवनोद" कविराजा क्यामलदास कृत; जिल्दें १-२।
- वंश ०-- "वंश भास्कर" मिश्रण सूर्यमल कृत; जिल्दें ३-४।
- शिवाजी ० "शिवाजी" सर यदुनाथ सरकार कृत; तीसरा संस्करण।
- सनवें •— "सीतामऊ राज्य में प्राप्त सनदें, माफ़ी-नामे, ग्रादि"—सीतामऊ राज्य के लेण्ड रेकर्ड ग्राफ़िस द्वारा एकत्रित हस्तलिखित नक़लों के संग्रह की प्रति ।
- सीतामऊ ०—सीतामऊ राज्य का गेजेटियर, (श्रंग्रेजी); सन् १६०८ ई० का संस्करण।
- हाउस०--- "हाउस आफ़ शिवाजी" सर यदुनाथ सरकार कृत; प्रथम संस्करण।

# खगड-१ **पूर्व-पुरुष** (१४६=--१६४७ ई०)

#### अध्याय १

#### मुगलों की राजपूत-नीति श्रीर उसका परिगाम

''अकबर के विचारपूर्ण मस्तिष्क पर प्रारंभ से ही राजपूतों की वीरता, सच्चाई एवं उनकी एकनिष्ठ स्वामिभिक्त का पूरा-पूरा सिक्का जम गया था। उसका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि राजपूर्तों को अपने सद्यः स्थापित मुग्नल साम्राज्य का सशक्त आधार-स्तंभ वना कर ही वह पूरव के अर्ध अभिभूत जंगली अफ़ग़ानों के विरोध, अपने ही उजबक तथा अन्य मुसलमान सेनाधिकारियों के विश्वासघात, पश्चिमी प्रदेशों में अपने ही भाइयों के लोभ तथा अपने ही समान तैमूर के अन्य यंशज मिर्जाओं की कट्टर शत्रुता का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा। वह अच्छी तरह जानता था कि राजपूत जाति से ही उसे अपने अंगरक्षक चुनने पड़ेंगे और उन्हीं में से वह ऐसे उत्कट योद्धाओं के दल जुटा सकेगा जिनके साहस और स्वामिनिष्ठा को संसार का वड़ा से बड़ा प्रलोभन भी डिगा नहीं सकता था, और अपने अन्य मुसलमान साथियों या तैमूरी भाइयों के समान जो कभी भी उसके प्रतिद्वन्द्वी नहीं वन सकते थे। उसे विश्वास था कि यदि राजपूतों के हृदयों पर वह विजय पा सका तो ये ही राजपूत इस नवनिर्मित साम्राज्य के विरोधपूर्ण घनाच्छादित भाग्याकाश में उस साम्राज्य की भावी आशाओं तथा उसकी स्थायी सत्ता के उद्गम का एक मात्र अटल सितारा बन कर चमकेंगे।"

<sup>ै</sup> सर यदुनाथ सरकार कृत "हिस्ट्री ग्राफ़ जयपुर" ,(ग्रप्रकाशित) ।

और इन राजपूतों के हृदय पर विजय पाने के लिए अकबर ने भरसक प्रयत्न ही नहीं किया परन्तु अपने इस उद्देश्य में उसे पूरी-पूरी सफलता भी मिली। राजपूतों के प्रति अकबर की इस नवीन नीति का परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के प्रायः सब शक्तिशाली राजपूत राजघराने मुग़ल साम्राज्य के पृष्ट-पोषक एवं मुग़ल सम्राटों के विश्वासपात्र सेनानायक, विश्वस्त सलाहकार और कठिन समय में काम आनेवाले, सम्राट् एवं साम्राज्य के लिए मरिमटने वाले वीर साहसी सैनानी बन गए। प्रारंभ में अकबर का विरोध करने वाले राजपूत ही आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य के स्थायी तथा सुदृढ़ आधार-स्तंभ बने।

आम्बेर के कछवाह, बूँदी के हाड़ा और बीकानेर के राठौड़ राजाओं के समान जोधपुर के राठौड़ शासक भी आगे चलकर अक-वर के विश्वस्त अधिकारी, और साम्राज्य के राजपूत राजाओं में प्रमुख गिने जाने लगे। अकबर ने इन सब शासकों को शाही मनसब दिये, और उपयुक्त समभे जाने पर उन्हें साम्राज्य में उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उन नरेशों के साथ ही साथ अकबर ने उनके विभिन्न पुत्रों, पौत्रों, भाई-भतीजों तथा अन्य निकट सम्बन्धियों को भी अपनाया। छोटा-बड़ा मनसब देकर उन्हें भी शाही सेना में रख लिया, और ज्यों-ज्यों उनकी योग्यता, साहस तथा विश्वस-नीयता का पता लगा त्यों-त्यों उनके मनसब में वृद्धि की जाकर उन्हें उपयुक्त उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार जहाँ विभिन्न नरेशों के भाई-बेटों तथा सम्बन्धियों को अपना कर अकबर ने उन नरेशों के सम्भवनीय विरोध या विद्रोह का अन्त करने का प्रयत्न किया, वहाँ ही इन भाई-बेटों को अपनी योग्यता, साहस तथा वीरता के बल पर उन्नति कर आगे बढ़ने, मान और पद वृद्धि वीरता के बल पर उन्नति कर आगे बढ़ने, मान और पद वृद्धि

तथा सेवाओं के उपयुक्त पुरस्कार पाने का अवसर भी मिला। अनेकानेक सुयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर जा पहुँचे तथा कई एक को जागीर एवं जमीन्दारियाँ मिलीं, जिनसे कई एक नवीन छोटे-मोटे राज्यों की नींव भी पडी।

अकवर क्की इस नीति को उसके पुत्र जहाँगीर ने अपनाया और शाहजहाँ ने भी उसको जारी रखा। अपने कट्टर धार्मिक विचारों के फलस्वरूप यद्यपि औरंगजेव ने कई एक बातों में राजपूतों के प्रति कड़ाई दिखाई थी, परन्तु उसने भी इस नीति के लाभों का अनुभव कर इसमें विशेष फेर-फार नहीं किया। इस नीति के फलस्वरूप जहाँगीर के शासनकाल में किशनगढ़ राज्य की नींव पड़ी। शाहजहाँ ने कोटा राज्य की स्थापना की और शाहपुरा राज्य की नींव डालो। औरगजेब के समय में भी बनेड़ा (मेवाड़) के राजाधिराज के पूर्वजों को मालवा में एक बड़ी जागीर मिली थी।

रतलाम के इस प्रथम राज्य की स्थापना भी मुग़ल सम्राटों की राजपूत शासकों के छोटे भाई-भतीजों को अपनाने की इस नीति का परिणाम था। शाहजहाँ की प्रसन्नता के फलस्वरूप ही इस राज्य की स्थापना हुई थी। एक बार इस घराने की विश्वसनीयता, साहस एवं एकनिष्ठा का पूरा-पूरा पता लग जाने पर औरंगज़ेव के समान कट्टर शासक ने भी अपना ही विरोध करने वाले रतनसिंह के पुत्रों और वंशजों को अपनाया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इस राज्य के तीन शासकों ने अपने राज्य से दूर देश-विदेश में मुग़ल साम्राज्य की सेवा करते हुए ही अपने प्राण भी अर्पण कर दिए।

और जब कोई ३८ वर्ष के अस्तित्व के बाद औरंगजेब की अप्र-सन्नता ने इस राज्य का अन्त कर दिया तब वह पदच्युत शासक केशव- दास अपना राज्य खोकर भी सुदूर दक्षिण में उसी तत्परता के साथ शाही सेवा करता रहा । उसी रतनिसह के भाई-बेटों नें शाही सेवा में कई एक सुदूर प्रीन्तों की यात्रा की, किठनाइयाँ उठाई, और उनकी अस्थियाँ कहाँ-कहाँ विखरीं इसका लेखा तक रखना किठन हो गया । यही कारण था कि इस राज्य का अन्त करके भी औरंगजेंद्र ने उसके पद-च्युत शासक तथा उसके अन्य सम्बन्धियों को किसी न किसी रूप में शाही सेवा में बनाए रखा और ईसा की १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार-स्वरूप नई जागीरें दीं, जिनसे वर्तमान सीतामऊ और रतलाम राज्यों की नींव पड़ी।

#### अध्याय २

#### दलपत'

#### १. दलपत के पूर्वज एवं उसका प्रारंभिक जीवन

जोधपुर के प्रतापी शासक वीरवर राय मालदेव की मृत्यु के बाद उसका छठा पुत्र राव चन्द्रसेन जोधपुर का शासक वनकर राज-गद्दी पर बैठा, और उसके बड़े भाई उदयिंसह को अपने पिता द्वारा दी गई फलौदी की जागीर लेकर ही सन्तोप कर लेना पड़ा। सन् १५७० ई० में अकबर अजमेर होता हुआ, नवम्बर १५ को नागौर पहुँचा। जोधपुर का शासक राव चन्द्रसेन और बीकानेर का शासक राय कल्याणमल नागौर में आकर अकबर से मिले। उसी समय उदयिंसह भी फलौदी से आकर अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ, और उसने अकबर की आधीनता स्वीकार की। अकबर ने अगस्त ५, १५७१ ई० से उदयिंसह को मनसब भी दे दिया, और तब से

<sup>ै</sup> स्यात० (पृ० ६८, १०२ ग्रोर १०६), मारवाड़० (१, पृ० १७८), तथा फ़ारसी ग्रन्थों में इसका नाम केवल "दलपत" ही लिखा है। उसकी दी हुई सनदों में भी उसके नाम का यही स्वरूप लिखा जाता था, एवं यही प्राचीन स्वरूप यहाँ रखा गया। रतन० (पृ० ३), तथा रतलाम ग्रोर सीतामऊ के गेजेटियरों में इनका नाम 'दलपर्तासह' लिखा है। ऐसा जान पड़ता है कि १६वीं शताब्दी में ही इस नाम के ग्रन्त में "सिंह" जोड़ा गया।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रकबर०, २, पू० ५१७-६ ।

<sup>ै</sup> स्यात०, १, पु० ८८।

वह निरन्तर शाही सेवा में लगा रहा । सन् १५८३ ई० में अकबर ने उसे जोधपुर का राजा बनाया, अौर कोई बारह वर्ष तक उसने जोधपुर पर राज्य किया । उदयसिंह का शरीर स्थूल था एवं वह "मोटा राजा" के नाम से प्रसिद्ध था, और फ़ारसी इतिहास-ग्रन्थों में भी उसका उल्लेख प्रायः इसी नाम से किया गया है । उदयसिंह की मृत्यु सन् १५९५ ई० में लाहौर में हुई थी । उसके बाद उसका छठा लड़का सूरसिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा ।

इन्हीं मोटे राजा के चौथे पुत्र दलपत के वंशज ने रतलाम राज्य की स्थापना की। मोटे राजा की सातवीं रानी अजायब दे ने दलपत को जन्म दिया था। यह रानी अजायब दे, सांचोरा चौहान मेहकरण की पुत्री थी । दलपत का जन्म रविवार, जुलाई १८,

<sup>\*</sup> स्यात, १, पृ० ६६-६७; मारवाड़०, १, पृ० १७२।

<sup>&#</sup>x27; मारवाड़ ०, १, पृ० १७८-६। गुरूजी० में भी दलपत को चौथा पुत्र ही लिखा है। स्यात० (१, पृ० १०१-१०८) में उदयसिंह के पुत्रों के नाम किसी कम विशेष से नहीं लिखे हैं। कुछ पुत्रों की जन्मतिथियाँ वहाँ दी हैं, जिनको कमानुसार रखने से भी दलपत चौथा पुत्र होता है।

म्राईन०, १, पू० ३८६ पर महेशदास के पिता दलपत को ब्लाकमन ने बीका-नेर के राजा रार्यासह का ज्येष्ठ पुत्र बताया है। नामों में साम्य के कारण ही ब्लाकमन ने यह ग़लती की है।

<sup>&#</sup>x27; स्यातः , १, पू॰ १०२; नैणसी॰, १, पू॰ १७६ । दलपत, महेशदास एवं रतर्नीसह का सांचोरा चौहानों के इस घराने के साथ यही एकमात्र सम्बन्ध था । इसके बाद उनका कोई भी ग्रन्य वैदाहिक सम्बन्ध नहीं हुन्ना ।

गुलाबशंकर कल्याणजी वोराकृत "पंचेड़ ठिकाने के इतिहास" में सांचोरों के प्राचीन इतिहास एवं राव शार्वूल के पूर्वजों की पीढ़ियों के नाम से जो विवरण तथा जो वंश-वृक्ष (पृ० १८-६४) दिया है, वह सारा विवरण और वंश-वृक्ष सोनगरा चौहानों का है, सांचोरा चौहानों का नहीं। राव शार्वल सांचोरा का

सन् १५६८ ईं० (श्रावण विदि ९, १६२५ वि०) को हुआ था। दलपत को उसके निर्वाह के लिए जोधपुर राज्य के परगनों में से बलाहेड़ा का कुछ हिस्सा जागीर में मिला। किसी किसी जगह दलपत को खेरवा और पीसांगन के प्रदेश के मिलने का उल्लेख भी मिलता है। दलपत की सारी जागीर की आमदनी कोई सवा दो लाख दाम की थी।

पिता सावंतिंसह, मेहकरण सांचोरा का पुत्र था, भाण श्रखेराजोत के पुत्र नारायण-दास सोनगरा का पुत्र न था। नामों के साम्य से ही वोरा ने ऐसी भयंकर भूल की। वोरा का यह कथन भी कि लोला के सांचोरा जाकर रहने से उसके वंशज सांचोरा कहलाए सर्वथा भ्रमपूर्ण है। सांचोरा चौहानों का श्रादि पुरुष विजयिंसह था, लोला सोनागरा नहीं। विजयिंसह को नैणसी ने राव श्राल्हण नाडूलवाले का पुत्र लिखा है; यह राव श्राल्हण कौन था इस विषय पर इतिहासकार निश्चित निर्णय नहीं दे सके हैं। सांचोरा चौहानों का ठीक विवरण तथा पीढ़ियाँ नैणसी ने दी है (१, पू० १७१-१८१); रासो० में सांचोरा चौहानों के विवरण से भी नैणसी द्वारा दी गई वंशावली का ही समर्थन होता है (पू० १४२-४)।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ख्यात०, १, पृ० १०२, १०६; मारवाङ्०, १, पृ० १७**८** ।

<sup>&#</sup>x27;गुरूजी०। सम्भव है रायपुर-लूणी नदी पर स्थित बीलाड़ा क़स्बे के नाम का ही यह बिगड़ा हुग्रा स्वरूप हो । राणी० में मलाहेड़ा नाम मिलता है ।

गुरूजी के अनुसार यह जागीर दलपत को सन् १४७८ ई० (सं० १६३४ वि०) में मिली थी; परन्तु यह संवत ग़लत जान पड़ता है। राणी के अनुसार यह जागीर सन् १४६६ ई० (सं० १६४३ वि०) में मिली थी। संभव है उदयसिंह की मृत्यु पर सूर्रासंह ने अपने बड़े भाई को यह जागीर देकर उसके निर्वाह का प्रबन्ध किया हो।

<sup>ै</sup> राणी । इस जागीर का भी सन् १५६६ ई० (सं० १६५३ वि०) में ही मिलने का उल्लेख है।

<sup>&</sup>lt;sup>१॰</sup> गुरूजी० । मारवाड़०, १, पू० १७**८ पर रे**ऊजी ने लिखा है कि "**द**ल-

अपने पिता, उदयसिंह के ही शासनकाल में सन् १५८६ ई० (सं० १६४३ वि०) में अपने अन्य तीन भाई भगवानदास, भोपत और जैतसिंह के साथ दलपत भी सिंघलों पर चढ़ कर गया था एवं वहाँ पहुँचकर उनके गावों को लूटा था।"

# २. दलपत के अन्तिम वर्ष

दलपत के जीवन का विशेष विवरण नहीं मिलता है। "उसकी माता के सम्बन्ध से दलपत का मामा सावन्तिसह तथा उसके अन्य दूर के भाई-भतीजे भी दलपत की सेवा में ही रहते थे। सावन्तिसह के भाई रायमल का पुत्र, भाण, सावन्तिसह के काका लूणा के पौत्र, सूजा, और सावन्तिसह के दूर के सम्बन्ध से काका के पुत्र, भोजराज का भी दलपत की सेवा में काम आने का उल्लेख नैणसी की ख्यात

पत को उदयसिंह ने जालोर का प्रान्त जागीर में दे दिया।" राणी० में भी जालोर के दिये जाने का उल्लेख मिलता है, परन्तु यह कथन ठीक नहीं। उदयसिंह के झासनकाल में जालोर का परगना कभी भी जोधपुर राज्य के अन्तर्गत नहीं रहा; सूर्रसिंह को भी यह परगना सन् १६१६ ई० के बाद ही मिला था, एवं इस परगने के दिये जाने का सवाल ही नहीं हो सकता था। ख्यात०, १, पृ० ६७, १०६, १४२; मारवाड़०, १, पृ० १६४-५।

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> ख्यात०, १, पु० ६८ ।

<sup>&</sup>quot;श्रक्तूबर, १६०३ ई० में शाहजावे सलीम के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई के लिये जाने के हेतु नियुक्त किये गये सेनानायकों में श्रोका ने मोटा राजा उदयसिंह के बेटे दलयत का भी उल्लेख किया है (उदय०, १, पू० ४७८); परन्तु यह कथन ठीक नहीं। इस चढ़ाई पर बीकानेर का कुंग्रर दलपत तथा मोटा राजा का पुत्र शक्तिसिंह नियुक्त हुए थे। दलपत के मुग़ल मनसबदार बनने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है।

में मिलता है।" सावन्तर्सिह के पुत्र तथा अन्य सम्बन्धी सांचोरा चौहान आगे चल कर भी दलपत के पुत्रों की सेवा करते रहे।

अपने पिता की मृत्यु के बाद दलपत ने अपना स्वतन्त्र प्रबन्ध करना प्रारम्भ कर दिया था। सोमवार, मई १५, १५९८ ई० को उसने व्यास हिर को अपने घराने का राजव्यास नियुक्त किया, और तत्सम्बन्धी सारे नेग दस्तूर निश्चित कर उनकी सनद व्यास हिर को देदी। बेरवाड़ा नामक स्थान पर यह सनद लिखी गई थी।

अपने पिता की मृत्यु के अनन्तर दलपत बहुत साल तक नहीं जीता रहा। सन् १६०० ई० (सं० १६५६ वि०) में जब उसकी मृत्यु हुई वि वह ३१ वर्ष का ही था। दलपत की माता को पुत्र-मृत्यु का दुख देखना पड़ा। दलपत की मृत्यु के कोई २६-२७ साल बाद ही उसका देहान्त हुआ। "

<sup>&</sup>lt;sup>१३</sup> नैणसी०, १, पु० १७६-१७७, १७६-१८० ।

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> राजव्यास०। व्यास हरी दायमा ब्राह्मण था। उसके वंशज श्राज भी सीतामऊ राजघराने के राजव्यास हैं; यह सनद श्राज भी उनके पास विद्य-मान है।

<sup>&</sup>quot; गुरूजी । गुरूजी । में दलपत के यृत्युस्थान का उल्लेख नहीं है। राणी । में दलपत की मृत्यु मथुरा में १६०६-१६१० ई० (सं० १६६६ वि०) में होना लिखा है। राणी । में दिया हुआ यह संवत ग़लत जान पड़ता है। गुरूजी । में एक उल्लेख इस बात का भी है कि १६०४-१६०५ ई० (सं० १६६१ वि०) में महेशदास ने राजगुरू को अपने घराने का विवरण लिखवाया था, जिससे यह स्पष्ट है कि उस समय तक दलपत की मृत्यु हो चुकी थी और महेशदास इस घराने का प्रमुख व्यक्ति बन चुका था।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> गुरूजी० । उसकी मृत्यु ग्रादि का विशेष विवरण श्रागे देखो ।

दलपत के अनेक रानियाँ थीं; "जिनमें से एक रानी रायकुँअर कछवाही थी। यह रानी आम्बेर के सुप्रसिद्ध राजा भगवानदास की पुत्री और रौँजा मानसिंह की बहिन थी। राजा भगवानदास ने उसे दहेज में बहुत द्रव्य दिया था।"

दलपत के पाँच पुत्र हुए। महेशदास रानी कुसुम कुँअर भटचाणी का पुत्र था। पीथापुर की बाघेली रानी ने जुकारसिंह कै

वलपत की इस भट्याणी रानी के जोगीदास नाम का एक ही भाई था। उसके पाँच पुत्रों में सबसे बड़े दो पुत्र, रघुनाथ, श्रौर जगन्नाथ, विशेष उल्लेखनीय थे। जोगीदास श्रौर उसके ये दोनों बड़े लड़के भी महेशदास के समान महाबत खाँ की सेना में नौकर थे। जगन्नाथ का उल्लेख करते समय पाद० के लेखक ने उसे महेशदास का सम्बन्धी लिखा है। नैणसी०, २, पू० ३६६-७; पाद०, १, पू० ५०६; १ (खण्ड २), पू० ३६।

<sup>२°</sup> श्रपने भाई महेशदास के समान, जुभार्रासह भी महाबतलां की सेना में नौकर था। मंगलवार, श्रप्रेल ६, १६३३ ई० को दौलताबाद के किले पर

<sup>&#</sup>x27;' गुरूजी० तथा कुछ स्थातों में केवल सात ही रानियों का उल्लेख मिलता है। राणी० में नौ रानियों के नाम दिये हैं। कई स्थातों में तो केवल पाँच ही रानियों के नाम मिलते हैं।

<sup>&</sup>quot; राणी०; रासो०, पृ० १४ । ख्यातों में इस रानी के दूसरे नाम छत्र-कुंवर और रतनकुंवर दिये हैं । गुरूजी० के अनुसार इस रानी का नाम हरकुंवर था और वह आम्बेर के भगवन्तदास भारमलोत के छोटे पुत्र अखेराज की पुत्री थी । अखेराज के लिए वेखो—नैणसी०, २, पृ० १८ ।

<sup>&</sup>quot; ख्यातों में इस रानी के दूसरे नाम मानकुँवर और केसरकुँवर भी मिलते हैं।
यह भटचाणी रानी केलणोत भाटी पंचायण के पुत्र गोयन्द ग्रथवा गोविन्ददास
की बेटी थी। इसी रानी की एक बहन दलपत के भाई, मारवाड़ के शासक
महाराजा सूर्रांसह को ब्याही थी। गुरूजी०; राणी०; ख्यात०, १, पृ०
१४६; नैणसी०, २, पृ० ३६६-३६७; मारवाड़०, १, पृ० १८१-१६३।

और राजिंसह<sup>९९</sup> नामक दो पुत्रों को जन्म दिया था। कन्होराम और जसवन्तिसह<sup>९९</sup> लाखासर वाली रानी साहिबकुँअर

हमला करते समय वीरतापूर्वक लड़ता हुम्रा वह मारा गया। रासो०, पू० १४, १७, २२, २६, ३२, ३८, ३६, ४२; पाद०, १, पू० ४१३। जुभारसिंह का पुत्र पृथ्वीराज महेशदांस के पुत्र, रतनिंसह की सेवा में रहता था। रासो०, पृ० ७०। पृथ्वीराज के वंशज दलपतीत पृथ्वीराजीत कहलाते हैं। पृथ्वीराजीत राठोड़ों के कई एक घराने स्राज भी मालवा में विद्यमान हैं। भाषुस्रा राज्य के स्नन्तर्गत जामली ठिकाने के ठाकुर भी पृथ्वीराजीत राठौड़ हैं।

दलपत के मामा सांचोरा चौहान सावन्तिंसह के चौथे श्रौर पाँचवें पुत्र, भीम श्रौर कल्ला, जुक्तार्रांसह के यहाँ नौकर थे एवं उसी की सेवा में काम श्राए। नैणसी०, १, पू० १७६-७।

"राजिंसह भी महाबतलाँ की सेना में नौकर था, श्रौर जुआरिंसह के साथ वह भी मंगलवार, श्रप्रेल ६, १६३३ ई० को वौलताबाद के किले पर हमला करते समय लड़ता हुआ काम श्राया। रासो०, पृ० १४, १७, २२, २६, ३२, ३८, ३६, ४२; पाद०, १, पृ० ४१३। उसके पुत्र, भाविंसह, गोपीनाथ श्रौर विष्णुदास, महेशदास के पुत्र रतनिंसह की सेवा में थे। रासो०, पृ० ७०, १०३। राजिंसह के वंशज राजिंसहोत राठौड़ कहलाते हैं, श्रौर उनके कई घराने श्राज भी मालवा में विद्यमान हैं। पातालेड़ी (जावरा राज्य) श्रौर सीलेड़ी (रतलाम राज्य) के ठिकाने इन्हीं राजिंसहोतों के श्रिधकार में हैं।

<sup>२२</sup> जसवन्तिंसह भी महाबति को सेना में नौकर था। दौलताबाद के किले पर हमले के समय यह भी सेना में साथ था। रासो०, पू० १५, १७, २२, ३२, ३६, ३६। महेशदास के जीवन के ग्रन्तिम वर्षों में जसवन्तिंसह ने बादशाही मनसब स्वीकार कर लिया था। सन् १६४७ ई० में उसका मनसब ५ सदी जात –२५० सवार का था (पाद०, २, पू० ७४८)। शाहजहाँ के ग्रन्तिम वर्षों तक उसका यही मनसब बना रहा (वारिस०, २, पू० २१७)। शुक्रवार, जून ४, १६४७ ई० को बादशाह ने उसे एक घोड़ा प्रदान कर ग्राम्बेर वाले राजा जयिंसह की सेना में उसे नियुक्त कर बल्ला की चढ़ाई पर उसे भेजा (पाद०, २, पू० ६८४)।

तंवर के पुत्र थे। कछवाही रानी रायकुँ अर के कोई सन्तान न थी; वह कन्हीराम को बहुत चाहती थी और उसी कारण उसका भाई आम्बेर का राजा मानसिंह भी कन्हीरीम की पूरी-पूरी सहायता करता था। क

दलपत के तीन-चार पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से एक का विवाह उदयपुर के महाराणा कर्णसिंह के साथ हुआ था। दूसरी का विवाह जैसलमेर के रावल मालदेव के छोटे पुत्र खेतसी

मंगलवार, जनवरी १६, १६४६ ई० को स्रौरंगजेब कन्धार पर चढ़ाई करने के लिए पहली बार नियुक्त किया गया; इस चढ़ाई पर जसवंतिंसह भी स्रौरंगजेब की सेना के साथ गया था (वारिस०, १, पृ० ६६)। जसवन्तींसह की स्रागे की जीवनी एवं उसकी मृत्यु का कोई भी हाल नहीं मिलता है।

उसके वंशज जसवन्तिंसहोत कहलाते हैं। इस घराने के वंशज श्राज भी सीतामऊ राज्य के श्रन्तगंत लसुर्ड़ी गाँव में रहते हैं।

<sup>34</sup> ख्यातों में इसके दूसरे नाम रायकुंवर ग्रौर हरकुंवर भी मिलते हैं। उसके पिता का नाम केसरीसिंह था। एक ख्यात में इस रानी का नाम पदम कुंवर तथा उसे पाटण के राव चतुर्भज सकर्तासहोत की पुत्री लिखा है। दूसरी में उसे लार्लीसह जी की पुत्री देवकुंवर बताया है।

कुछ ख्यातों के ग्रनुसार जसवन्तिंसह इस तंवर रानी का पुत्र नहीं था; दलपत की दूसरी राजावत रानी ने ही उसे जन्म दिया था।

" रासो०, पृ० १४ । गुरूजी० में कन्हीराम का नाम श्रीर उसके निर्वंश होने का ही उल्लेख है। रासो० में उसका जो हाल मिलता है उससे जात होता है है कि दलपत का भी कन्हीराम के प्रति विशेष प्रेम था, श्रीर दलपित की सारी सम्पत्ति कन्हीराम को ही मिली। वयस्क होने पर राजा मानसिंह की मदद से कन्हीराम ने शाही मनसब प्राप्त किया और तब वह बूंदी के हाड़ा राव रतन सरखुलंदराय की सेना में नियुषत हुआ। सन् १६२५ ई० के प्रारम्भिक महीनों में जब शाहजादा खुरंम ने बुरहानपुर पर हमला किया तब कन्हीराम भी राव रतन

के साथ हुआ । भ तीसरी कन्या का विवाह बूँदी के राव रतन हाड़ा के तीसरे पुत्र हरीसिंह के साथ हुआ । भ

फ़ारसी ग्रंथों में दलपत के नाम के साथ किसी भी पदवी का प्रयोग नहीं किया गया है। परन्तु उसके समय की जो दो-एक सनदें मिलती हैं, उनमें तो दलपत ने स्वयं को "राजा" लिखा है। " दलपत के व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसकी योग्यता, वीरता आदि का कोई भी विवरण नहीं मिलता है जिसके आधार पर तत्सम्बन्धी कोई विवेचना की जा सके।

के साथ बुरहानपुर में ही था। राव रतन ने ख़ुर्रम का बड़ी वीरता के साथ सामना किया और सफलतापूर्वक बुरहानपुर की रक्षा की। इस युद्ध में राव रतन के कई राजपूत वीर काम गए; कन्हीराम भी इसी युद्ध में मारा गया। दलपत के मामा, सांचोरा चौहान सावंतिंसह का छठा पुत्र, अञ्जा, कन्हीराम के पास नौकर था; वह भी इसी युद्ध में कन्हीराम के साथ काम श्राया।

रासो०, पृ० १४-१७, १४२-३; नैणसी०, १,पृ० १७६-७७; जहाँगीर०, पृ० ३८३-४; ईिलयट०, ६,पृ० ३९४, ४१८; मा० उ०, २,पृ० २०६-२१०। भ गुरूजी०; राणी०; बड़वों की ख्यातें। खेतसी के लिए देखो—नैणसी०, २,पृ० ३३४-६।

र गुरूजी , राणी ० तथा बड़वों की ख्यातों में से किसी में भी इस विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु वंशभास्कर में इस विवाह का विवरण दिया है,। वंश ०, ३, पू० २४ ४ ४-६।

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup> राजव्यास० ।

### अध्याय ३

### महेशदास

#### १. प्रारम्भिक जीवन

दलपत के पुत्र महेशदास का जन्म सोमवार, दिसम्बर २७, १५९६ ई० (माघ विदि ३, सं० १६५३ वि०) को हुआ था। ' सन् १६०० ई० (सं० १६५६ वि०) के लगभग दलपत की मृत्यु होने के बाद कोई तीन वर्ष की आयु में ही वह अपने पिता की जागीर का अधिकारी हुआ। इस समय महेशदास को पीसांगन का प्रदेश जागीर में मिला था। महेशदास का बाल्यकाल एवं यौवन के प्रारम्भिक दिन पीसांगन में ही बीते। महेशदास का प्रथम विवाह बाल्यावस्था में ही भलाय के नवलसिंह लूणकरण राजावत की पुत्री कुसुमकुँअरदे के साथ हो गया था। सन् १६०८ ई० (सं० १६६५ वि०) में महेशदास की इस रानी ने पीसांगन में गोवर्धननाथ का एक मन्दिर बनवाया था।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गुरूजी० ।

<sup>ै</sup> गुरूजी० में लिखा है कि महेशदास को सं० १६४७ वि० (सन् १६०० ई०) में पीसांगना का परगना मिला । दलपत की मृत्यु के बाद उसकी जागीर का यह हिस्सा महेशदास को निर्वाह के लिए मिला होगा, यह ग्रमुनान होता है । ग्रागे भी कोई सन् १६३३ ई० के बाद तक महेशदास का परिवार पीसांगन में ही रहा, ग्रौर इसी स्थान से उसने कई एक सनदें दी थीं (राजव्यास०) । ै गुरूजी० ।

युवा होने पर महेशदास ने इस बात का अनुभव किया कि अपने पिता की तरह घर बैठ रहने से काम न चलेगा। आम्बेर के राजा मानिसह की मदद से उसके भाई कन्हीराम को शाही मनसब प्राप्त हो गया था। पैतृक द्रव्य भी कन्हीराम के ही अधिकार में था, एवं वह भी प्रारम्भ में शाहजादा खुर्रम (जो बाद में शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठा) की सेना में नौकर हो गया। कुछ समय बाद उसने यह नौकरी छोड़ कर मारवाड़ के शासक गर्जासह की सेवा स्वीकार की। गर्जासह ने इस सेवा के बदले में महेशदास को कुड़की का पट्टा दिया।

सन् १६२७-२८ ई० (सं० १६८४ वि०) में दलपत की माँ, रानी अजायबदे सांचोरी नर्मदा किनारे स्थित ओंकारेश्वर महादेव के दर्शनार्थ तीर्थयात्रा पर निकली; महेशदास भी अपनी दादी के साथ था। लौटते समय जब वे सीतामऊ के पास पहुँचे, वृद्धावस्था

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> रासो०, पृ० १५ । जुलाई ६, १६१४ ई० को राजा मार्नासह की मृत्यु हुई, एवं कन्होराम को मनसब सन् १६१४ ई० से पहिले ही मिला होगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> रासो०, पू० १६।

<sup>&#</sup>x27;गुरूजी०; राणी०; स्यात०, १, पृ० १०६। किस वर्ष महेशदास स्नुर्रम की सेना में पहुँचा यह निश्चित रूपेण नहीं कहा जा सकता है। सन् १६१६ ई० में स्नुर्रम का महत्व बढ़ा; सन् १६१६ में जोधपुर के राजा सूर्रासह की मृत्यु के बाद ही स्नुर्रम को मेड़ता का परगना मिला था, उसी समय महेशदास का स्नुर्रम के पास पहुँचना सम्भव ज्ञात होता है। स्यात०, १, पृ० १५१।

<sup>ै</sup> ख्यात०, १, पृ० १०६; राणी० । गर्जासह को मेड़ता का परगना सन् १६२३-२४ ई० में मिला था (ख्यात०, १, पृ० १५१) ।

कुड़की कस्बा अजमेर से कोई २५ मील पश्चिम में है।

<sup>&#</sup>x27;सीतामऊ०, पृ० २ पर सन् १६३४ ई० के बाद ही इस घटना के होने

में इस लम्बी यात्रा की असुविधा और थकावट से बीमार होकर रानी अजायबदे कुँअर का सीतामऊ में ही देहान्त हो गया। उस समय सीतामऊ मर गजमालोत राठौड़ भूमिया घरौने का अधिकार था। महेशदास ने अपनी दादी की दाहिकया के लिए कुछ जमीन चाही, परन्तु भूमिया ने अपने अधिकार की घरती पर दाहिकया

का उल्लेख है, परन्तु राणी ० के म्रनुसार यह घटना सं० १६६४ वि० (सन् १६२७-२६ ई०) में ही घटी थी । राणी० में दिया हुम्रा साल म्राधिक ठीक जान पड़ता है ।

सीतामऊ० के श्रनुसार महेशदास की माता इस तीर्थ यात्रा पर गई थी श्रौर सीतामऊ में उसकी मृत्यु हुई। परन्तु गुरूजी० में दलपत की माँ श्रौर महेशदास की दादी का ही सीतामऊ में यों देहान्त होने का लिखा है, जो श्रधिक विश्वसनीय है। राणी०तथा श्रन्य ख्यातों में यों सीतामऊ में मृत्यु को प्राप्त होनेवाली रानी का नाम नहीं दिया है कि उससे इस प्रश्न पर कोई निश्चयात्मक प्रकाश पड़ सके।

ै सीतामऊ० (पृ० ३) के अनुसार ये भूमिया रावत साँगावत राठौड़ों की ही एक शाखा के थे; ईडर राज्य के अन्तर्गत लौंतरा गाँवके रहने वाले थे। जूभार- सिंह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में अपना गाँव छोड़कर सन् १४५६ ई० के लगभग ये मालवा में चले आए और सीतामऊ कस्बे से एक मील उत्तर में खेड़ा नामक गाँव में बस गए। उस समय इस प्रवेश पर भीलों और मीणा लोगों का ही अधिकार था। इन भूमियाओंने धीरे-धीरे सारे प्रवेश से भीलों को निकाल भगाया और यहाँ अपना अधिकार स्थापित किया। सन् १५४६ ई० के लगभग जूभार्रासह के पौत्र, नागजी ने सीतामऊ कस्बा भीलों से छीन लिया और स्वयं एक स्वाधीन शासक बन बैठा।

सीतामऊ कस्बा तीतरोव परगना के ग्रन्तर्गत था। ग्राईन० (२, पृ० २०६) के श्रनुसार १६ वीं शताब्दी के ग्रन्तिम वर्षों में तीतरोव परगने पर डोड़िया राज-पूतों का ग्रधिकार था। इससे यह ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि ये भूमिया पूर्णतया स्वाधीन नथे, ग्रौर इनका ग्रधिकार सीतामऊ कसबे से बाहर बहुत ग्रधिक नथा।

करने की आज्ञा न दी। तब क़सबे के क़ाज़ी ने दाहिकया के लिए सीतामऊ के तालाब के किनारे अपने बाड़े की जमीन में से कुछ हिस्सा महेशदास को दिया। महेशदास ने दाहस्थान पर एक छत्री भी बनवा दी थी, जो आज भी सीतामऊ में विद्यमान है। कहा जाता है कि सीतामऊ से रवाना होते समय महेशदास ने भूमियाओं पर दग़ाबाज़ी से हमला किया और उन्हें क्षति पहुँचाकर उस विरोध का उनसे बदला लिया।"

अक्तूबर २८, १६२७ ई० को जहाँगीर की मृत्यु हो गई। उस समय शाहजादा शाहजहाँ दक्षिण में था; अपने पिता की मृत्यु का हाल सुन कर वह आगरा के लिए रवाना हुआ। जनवरी १४, १६२८ ई० को वह अजमेर पहुँचा और वहाँ उसने अपने पुराने साथी, सुप्रसिद्ध मुग़ल सेनापित महाबतलाँ को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया। फ़रवरी ४, १६२८ ई० को शाहजहाँ आगरा में तस्त पर बैठा; इसी अवसर पर उसने महाबतलाँ का मनसब बढ़ाया और उसे लानलाना की उपाधि भी दी। अजमेर की सूबेदारी पर महाबत लाँ की नियुक्ति होने के बाद जनवरी-फरवरी, १६२८ ई० (माघ सं० १६८४ वि०) में महेशदास ने राजा सूरिसह की नौकरी छोड़ दी और वह जाकर महाबत लाँ लानलाना की सेना में सिम्मिलत हो गया तथा महाबत लाँ की मृत्यु तक उसी की सेना में बना

<sup>&#</sup>x27;इस काजी के वंशज आज भी सीतामऊ राज्य के काजी हैं, ग्रौर वह बाड़ा श्रव भी उन्हीं के ग्रधिकार में है।

सीतामऊ०, पृ० २ पर लिखा है कि उक्त जमीन महेशदास ने मोल ली थी।

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> सीतामऊ०, पु० ३।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> स्यात०, १, प० १०६; गरूजी०: राणी०।

रहा। महेशदास के भाई कन्हीराम की मृत्यु बुरहानपुर के युद्ध में हो ही चुकी थी", एवं अब महेशदास के बाकी रहे तीन भाई जसवंतिसह, राजिसह एवं जुक्तारिसह भी महेशदास के समान महा-बत खाँ की सेना में जा पहुँचे।"

महाबत खाँ की सेना में महेशदास और उसके भाइयों की नियुक्ति होने के कुछ ही महीनों बाद महाबत खाँ की अजमेर से तबदीली हो गई। पहले वह बल्ख की तरफ़ भेजा गया, बाद में जुफारिसह बुन्देला के विद्रोह को दबाने उसे बुन्देलखण्ड जाना पड़ा। सन् १६२९ ई० के नवम्बर-दिसम्बर के लगभग वह दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया गया और मई, १६३२ ई० तक वह इसी सूबेदारी पर बना रहा। ''इन चार-पाँच बरसों में महेशदास और उसके भाइयों ने महाबत खाँ की सेना के साथ किन-किन प्रदेशों की यात्रा की और क्या-क्या किया इसका कोई भी विवरण नहीं मिलता है।

# २. महाबत खाँ के साथ दिच्च में — दौलताबाद-विजय श्रीर परेण्डे का घेरा

, गद्दी पर बैठने के समय से ही शाहजहाँ अहमदनगर राज्य को मुग़ल साम्राज्य में मिला लेने के लिए प्रयत्नशील था। मुग़ल साम्राज्य की दक्षिणी सीमा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही शाहजहाँ

<sup>&</sup>lt;sup>१३</sup> रासो०, पु० १६-१७, १४२-३; जहांगीर०, पु० ३८३-४।

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> रासो०, पृ० १५, १७; गुरूजी० ।

<sup>&</sup>quot; पाद०, १, पृ० १६६, २१२, २३०, २४१, २४२, २४४, ३४२, ४२४; मा० उ०, १, पृ० ७२३; ३, पृ० ३६६; बनारसी०, पृ० १८४-६, ७६-८२, ६६, १३७-३८ ।

सन् १६२९ ई० के दिसम्बर में स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया था। अहमदनगर राज्य के सुप्रसिद्ध मंत्री, मिलक अम्बर का पुत्र, फ़तेह खाँ, सन् १६३१ ई० में पुनः अहमदनगर राज्य का कर्ता-धर्ता बन गया; उसने अपने स्वामी निजाम-उल्-मुल्क मुर्तजा शाह को क़ैद कर अन्त में उसे विष पिला कर मरवा डाला। फ़तेह खाँ ने मुग़ल साम्प्राज्य की अधीनता स्वीकार कर शाहजहाँ से सिन्ध कर ली। इससे सन्तुष्ट होकर शाहजहाँ अप्रेल ५, १६३२ ई० को बुरहानपुर से उत्तरी भारत के लिए रवाना हो गया।"

इस समय दक्षिणी सूबों की सूबेदारी पर आजम खाँ नियुक्त था; परन्तु शाहजहाँ को यह आवश्यक जान पड़ा कि आजम खाँ के स्थान पर किसी अधिक सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जावे। अतएव मई २, १६३२ ई० के दिन शाहजहाँ ने आजम खाँ को बदल कर महाबत खाँ को दक्षिण और खानदेश की सूबेदारी दी। महा-बत खाँ इस समय दिल्ली में था, एवं उसे हुक्म हुआ कि दक्षिणी सूबों के शासन-सम्बन्धी आदेश प्राप्त करने को वह शीघ्र ही बादशाही सेवा में उपस्थित हो। महाबत खाँ के दक्षिण पहुँचने तक उन सूबों की देख-भाल का काम महाबत खाँ के ही पुत्र खान जमान को, जो इन दिनों दक्षिण में था, सौंपा गया।

शाही हुक्म पाकर महावत खाँ खानखाना दिल्ली से रवाना

<sup>&</sup>lt;sup>१६</sup> पाद०, १, पृ० ३७८-७६, ४०२, ४०६-१०, ४२२; बनारसी०, पृ० ७३-७७, १३१, १३६-१३७ । शाहजहाँ बुरहानपुर से २४ रमजान को रवाना हुन्ना; बनारसी०, पृ० १३७ पर शाहजहाँ के रवाना होने की ग्रंग्रेजी तारीख मार्च ६, १६३२ ई० दी गई है, जो सर्वथा ग्रलत है। उस दिन २४ शाबान था, २४ रमजान नहीं ।

<sup>&</sup>lt;sup>१७</sup> पाद०, १, पृ० ४२४; बनारसी०, पृ० १३८ फुटनोट ।

होकर मई २७, १६३२ ई० को आगरा के पास शाहजहाँ की सेवा में जा पहुँचा। जून ७, १६३२ ई० को शाहजहाँ ने महाबत खाँ को दक्षिण के लिए बिद्या किया; महाबत खाँ के छोटे लड़ें और बड़े लड़के खान जमान का लड़का भी महाबत खाँ के साथ चले। " महेशदास राठौड़ और उसके तीनों भाई, जसवन्तिसह, जुभारिसह तथा राजिसह, इस समय महाबत खाँ की सेना में थे; उन सब का महाबत खाँ के साथ दक्षिण जाना अवश्यम्भावी था। दक्षिण जाते समय कुछ काल के लिए महेशदास अपने घर पीसांगन गया था; वहाँ अपने कौटुम्बिक मामलों को तय कर अगस्त, १६३२ ई० के प्रारम्भ में उसने व्यास रघुनाथ को अपने घराने का राजव्यास नियुक्त किया। पीसांगन से वह सीधा ही महाबत खाँ के पास दक्षिण में जा पहुँचा होगा।"

महाबत खाँ की सेना में इस समय महेशदास के कई अन्य सम्बन्धी और साथी भी सेवा कर रहे थे। महेशदास के मामा जोगीदास के दोनों लड़के भाटी जगन्नाथ और भाटी रघुनाथ भी

१८ पाद०, १, पु० ४२६, ४२८।

<sup>&</sup>quot; रासो०, पृ० २२; राजव्यास०। भ्रगस्त, १६३२ ई० में महेशवास पीसांगन में ही था, श्रौर वहीं उसने रघुनाथ व्यास को दो सनदें दीं। भाद्रपद सु० २, सं० १६८६ वि० ( श्रगस्त ७, १६३२ ई० ) को रघुनाथ को राजव्यास के पद पर नियुक्ति की सनद मिली। सात दिन बाद भाद्रपद सु० ६ (१४ ग्रगस्त) को उसे परगना तीतरोद ( वर्तमान सीतामऊ राज्य ) में चगत्या नामक गाँव पुष्पार्थ मिला। तबसे कोई सन् १६०५ ई० तक यह गाँव रघुनाथ व्यास के वंशजों के ही श्रधिकार में था। यह रघुनाथ, दलपत द्वारा नियुक्त राजव्यास हरि दायमा के ही वंश का था; संभव है उसी का पुत्र हो। इस घराने का पूरा-पूरा वंशवृक्ष नहीं प्राप्त हो सका है।

महाबत खाँ के साथ थे। "महेशदास के पिता दलपत के मामा सांचोरा चौहान सावन्तसिंह के चार पुत्र सादूल, बल्लू, अचलदास और गोपालदास भी महाबत खाँ की इसी सेना में थे। महाबत खाँ के साथ ही ये सब दक्षिण को गए। "

दक्षिण पहुँचने पर महाबत खाँ ने देखा कि वहाँ की परिस्थिति पूर्णतया बदल चुकी थी। शाहजी भोंसला ने पुनः मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा किया; और मुग़ल सेनाओं का सामना करने के लिए बीजापुर के आदिलशाह ने भी रणदौला खाँ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दौलताबाद की ओर भेजी। शाहजी और रणदौला खाँ को दौलताबाद की ओर बढ़ते देख कर फ़तेह खाँ घबरा गया और उसने सहायता के लिए महाबत खाँ को लिखा। महाबत खाँ ने अपने पुत्र खान जमान को ४०,००० सिपाहियों की एक बड़ी सेना

<sup>&</sup>quot; बौलताबाव की इस चढ़ाई के समय भाटी गोविन्वदास के दोनों पौत्र, जगन्नाथ ग्रौर रघुनाथ, भी महेशदास के साथ थे, जिसका उल्लेख रासो० में है। इन दोनों भाइयों का महेशदास के साथ क्या कौटुम्बिक सम्बन्ध था, इसकी ग्रोर रासोकार ने कहीं भी संकेत नहीं किया है। इसके विपरीत रासो के उक्त विवरण से यही श्रनुमान होता है कि ये दोनों भाई महेशदास के सामन्त या सेनानायक मात्र थे; रासो०, पू०२२, २६, ३२, ३८। परन्तु यह बात ठीक नहीं। महेशदास की ही तरह ये दोनों भाई भी महाबत खां की सेना में नौकर थे, ग्रौर जगन्नाथ पर तो महाबत खां का पूरा-पूरा विश्वास था। नैणसी०, २, पू०३६६-३६७; याव०, १, पू० ५०६; १ (खण्ड २), पू०३६।

र नैणसी०, १, पृ० १७६-७; २, पृ० ३६६-७ । सादूल और श्रचलवास महाबत खाँ को सेवा करते हुए दक्षिण में ही इन्हीं वो वर्षों में (सन् १६३३-४ ई० में) मारे गए। दौलताबाद के घेरे के समय उनके मारे जाने का उल्लेख कही भी नहीं मिलता है। श्रगले वर्ष परेण्डा के किले पर चढ़ाई के समय फरवरी २४, १६३४ ई० के युद्ध में उनका मारा जाना श्रधिक संभव जान पड़ता है।

लेकर तेजी से आगे भेजा और स्वयं भी पीछे-पीछे जनवरी १, १६३३ ई० को दौलताबाद के लिए रवाना हुआ। परन्तु खान जमान के दौलताबाद पहुँचने से पहिले ही फ़तेह खाँ रणदौला के सथ्य समभौता कर मुग़लों का विरोध करने का निश्चय कर चुका था। महाबत खाँ इधर जब जफ़रनगर पहुँचा तो उसे फ़तेह खाँ की इस नई चाल का पता लगा। उसने तत्काल खान जमान को हुक्म भेजा कि वह दौलताबाद के किले का घेरा डाले। खान जमान ने निज़ामपुर से शाहजी को खदेड़ कर दौलताबाद के किले का घेरा डाला। महाबत खाँ भी जफ़रनगर से बढ़ता हुआ मार्च १, १६३३ ई० को दौलताबाद पहुँचा। "

महाबत खाँ के साथ महेशदास राठौड़, उसके भाई, अन्य सम्बन्धी तथा सांचोरा योद्धा भी दौलताबाद जा पहुँचे। दौलताबाद के इस घेरे के समय महेशदास, उसके भाई और अन्य साथियों ने अनेकानेक बार वीरता दिखाई, जिससे महेशदास की वीरता की कहानियाँ सब दूर कही जाने लगीं। पादशाहनामे में महेशदास अथवा उसके सम्बन्धियों के युद्ध में सम्मिलित होने का तीन बार ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह सम्भव है कि इनके अतिरिक्त अन्य समय भी महेशदास युद्ध में सम्मिलित हुआ हो, किन्तु प्रामाणिक प्राप्य इतिहास के आधार पर उन विशिष्ट अवसरों का ही विस्तृत विवरण दिया जाता है। भ

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> यह स्थान ग्रब 'जफराबाद' नाम से प्रसिद्ध है। बुरहानपुर से कोई ६० मील दक्षिणमें यह स्थान ग्राजकल हैदराबाद राज्य के ग्रौरंगाबाद जिले में है।

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> पाद०, १, पृ० ४४२, ४६६-५०१; हाउस०, पृ० ४३-४४; बनारसी०, पृ० १३६-४०।

<sup>&</sup>lt;sup>च्य</sup> रासो०, पृ० १८-४७ पर भी महाबत खाँ की दक्षिणी सूबों की सूबेबारी

दौलताबाद के किले का घेरा लगा कर उसकी हस्तगत करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। पुनः यद्यिप खान जमान ने शाहजी आदि विरोधी दलों की खदेड़ दिया था, परन्तु फिर भी वे दल पर्याप्त दूरी पर मुग़ल सेना के चारों ओर चक्कर काटते ही रहे, और समय-समय पर किले में भोजन-सामग्री आदि अत्यावश्यक वस्तुएँ पहुँचाने का कई बार विफल प्रयत्न किया। मार्च २८, १६३३ ई० को भी इसी प्रकार शत्रुओं का एक दल धान्य की कई थैलियाँ लेकर किले तक पहुँच गया और जब मुग़ल सेना ने उन पर हमला किया तो वे उन थैलों को किले के बाहर की मुग़लों की खन्दकों में डाल कर भाग गए। वहाँ से लौटते समय राह में शत्रुओं के इस दल की महाबत खाँ के पोते और खान जमान के बेटे, श्रुकुल्ला खाँ से मुठभेड़ हो गई। इस लड़ाई में शत्रुओं के सी बहुत से सैनिक मारे गए। मुग़लों की ओर से शुकुल्ला खाँ के साथ महेशदास राठौड़ का ममेरा भाई जगन्नाथ

पर नियुक्ति, बादशाह की सेवा में से उसका दक्षिण को रवाना होना, दौलताबाद का घेरा लगाना, किले में धान्य की कमी होना, बीजापुर म्रादि से सहायता के लिए किलेवालों की प्रार्थना एवं बीजापुरवालों का सहायतार्थ सेना भेजना, महाबत खाँ का किले पर हमला करने का निश्चय करना, किले पर हमला, महेशदास एवं उसके साथियों का वीरतापूर्वक युद्ध करना, किले का महाबत खाँ के म्रधिकार में म्राना, शाहजहाँ की सेवा में महाबत खाँ का पत्र लिखना, दिल्ली में विजयोत्सव, म्रादि का विवरण लिखा है। परन्तु यह वर्णन इस युद्ध से कोई चालीस वर्ष बाद महेशदास के पौत्र के समय में लिखा गया था, एवं इस वर्णन में ऐतिहासिक तथ्य कम म्रौर कवित्व म्रधिक है। किव ने महेशदास के महत्त्व का म्रत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पाद० में म्रप्राप्य, तथा प्रधान प्रामाणिक घटना- वली से विरुद्ध न पाई जाने वाली कौटुम्बिक भ्रीर निजी घटनाओं के लिए रासो० म्रवश्य बहुत ही उपयोगी है। ऐसी सारी बातों का यथास्थान समावेश कर लिया गया है।

भाटी भी था, वह बहादुरी के साथ लड़कर इस युद्ध में काम आया। पादशाहनामे में लिखा है कि जगन्नाथ भाटी की गिनती महाबत खाँ के बहुत ही विश्वासपात्र बहादुर राजपूतों में की जाती थी।

दौलताबाद का किला बहुत ही सुदृढ़ था; उसमें अनेकानेक परकोटे थे। किले के बीचोंबीच सुदृढ़ चट्टान पर स्थित अजेय काला-कोट था; उससे नींचे महाकोट था। महाकोट से बाहर एक और बहुत ही सुदृढ़ दीवाल थी; इसे मिलक अम्बर ने बनवाया था, एवं वह अम्बरकोट के नाम से प्रसिद्ध थी। पादशाहनामें में लिखा है कि "यह अम्बरकोट धरती से चौदह गज ऊँचा था और उसकी मोटाई दस गज की थी; इसके ऊपर तोपें लगी हुई थीं और हमला करने वालों का सामना करने का पूरा-पूरा प्रबन्ध था।" अम्बरकोट से बाहर एक गहरी खाई भी थी। इस सुदृढ़ किले का घेरा अब और भी सख्ती से लगाया जाने लगा; ऐसे ही समय एक दिन महेशदास का साथी, सांचोरा चौहान सावन्तिसंह का पुत्र, गोपालदास, किले की दीवाल से चलाए हुए एक गोले के लगने से मर गया। "

अम्बरकोट को तोड़ कर क़िले में घुसने के लिए राह बनाने

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> पाद०, १, पृ० ५०६; नैणसी०, २, पृ० ३६६-३६७ । रासो० में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है । ग्रप्रेल ६, १६३३ ई० की रात को ग्रम्बरकोट पर ग्राक्रमण के समय भी जगन्नाथ भाटी का महेशदास के साथ होना लिखा है (पृ० ३०८); इससे स्पष्ट है कि रासोकार को जगन्नाथ भाटी के पहिले ही मारे जाने की घटना ज्ञात न थी।

<sup>&</sup>lt;sup>स</sup> पाद०, १, पृ० ५०२, ५१३, ५२६।

<sup>&</sup>quot;रासो०, पू० २६। रासो में कोई तिथि या तारीख़ नहीं दी गई है; परन्तु विवरण देखने से यह स्पष्ट है कि घेरे के प्रारम्भिक दिनों में (मार्च, १६३३ ई० में) ही गोपालदास मरा था। नैणसी०, १, पू० १७६-७।

को कोट के नीचे तक एक सुरंग बना कर उसमें बारूद भरी गईं। अप्रेल ९, १६३३ ई० को यह सुरंग तैयार हो गईं। उसी रात पिछले पहर सुरंग उड़ाने, एवं सुरंग के उड़ते ही तत्काल किले पर हमला करने का निश्चय कर, उसके लिए तैयारी की जाने का आदेश दिया गया। परन्तु भूल से निश्चित समय से पहिले ही वह सुरंग चला दी गईं, जिससे २८ गज दीवार और १२ गज बुर्ज का हिस्सा उड गया। उस समय मुग़ल सेना तैयार न थी, एवं सुरंग उड़ने से हुईं क्षिति का लाभ उठा कर वह तत्काल ही किले में नहीं घुस सकी। इधर किले वाले टूटी दीवार के उस हिस्से पर आ डटे और किले की रक्षा के लिए जी-जान से लड़ने लगे। उन्होंने अस्त्र-शस्त्र ऐसी तेजी से फेंके कि हमला करने वाले पीछे हटकर खाइयों में जा छुपे। तब तो किले वाले उस टूटी हुई दीवार के स्थान पर लकड़ी के बड़े-बड़े पाट डाल कर किले के बचाव का प्रबन्ध करने लगे।

महाबत खाँ घटनास्थल पर उपस्थित था, उसे अपने सारे प्रयत्न विफल होते देख पड़े। हमला करने वालों को साहस बँधाने के लिए उसने स्वयं पैदल ही उनके साथ जाने का निश्चय किया; परन्तु नासिर खाँ ने उसे रोक दिया और हमला करने वालों के दल को लेकर वह स्वयं अम्बरकोट की ओर बढ़ा। तब तो महाबत खाँ ने महेशदास राठौड़ और उसके साथियों को नासिर खां की मदद पर भेजा। महेशदास के साथ इस समय उसके तीनों भाई, जुभारसिंह, राजिसह एवं जसवन्तिसह, सांचोरा चौहान बल्लू और भाटी रघुनाथ थे। नासिर खाँ, महेशदास राठौड़ और उनके साथियों ने किले की उस टूटी हुई दीवार पर बड़े जोरों से हमला किया। किले वालों ने डट कर उनका सामना किया। नासिर खाँ जख़्मी हुआ। महेश-दास राठौड़ के दो भाई, जुभारसिंह और राजिसह, बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए काम आए। महेशदास और वल्लू भी वीरता के साथ लड़े और ज़ल्मी नासिर खाँ के साथ आगे बढ़ते ही गए। उधर राजा पहाड़िसह बुन्देला और उनके अन्य साथियों ने भी बाएँ तरफ़ से उसी दीवार पर हमला किया। खैरियत खाँ बीजापुरी ने बहुत देर तक मुग़ल सेना का सामना किया, परन्तु अन्त में उसे पीछे हटना ही पड़ा; महाकोट की खाइयों में जाकर उसने अपनी जान बचाई। अम्बरकोट पर मुग़ल सेना का अधिकार हो गया, और महाबत खाँ ने तत्काल ही महाकोट का घेरा लगाने का प्रबन्ध किया। अम्बरकोट को जीतने में महेशदास राठौड़ और उसके साथियों ने बहुत वीरता दिखाई; महेशदास के दो भाई इस युद्ध में मारे गए, और कहा जाता है कि इस युद्ध में महेशदास को भी चार घाव लगे थे। महेशदास की इस वीरता, आत्म-त्याग और प्रयत्नों से महाबत खाँ का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। प

र पाद०, १, पू० ५१२-५१४; रासो०, पू० ३७-४१।

महेशदास का कौटुम्बिक श्रौर निजी भण्डा सफ़ेद था; युद्धों के सब श्रवसरों पर महेशदास का निजी सैनिक दल उसे साथ ले जाता था। वह सफ़ेद भण्डा इस युद्ध के समय भी साथ था। गुरूजी० में लिखा है कि वौलताबाद के इस घेरे के श्रवसर पर जब महेशदास ने किले (ग्रम्बरकोट) में घुस कर उस पर सफलता-पूर्वक श्रधिकार किया, तब वहाँ शत्रुओं का एक लाल भण्डा उसके हाथ लगा। महेशदास ने यह भण्डा महाबत खाँ को श्रौर उसके द्वारा शाहजहाँ को भेंट किया। किन्तु इस लाल भण्डे को महेशदास ने ही जीता था, एवं इस युद्ध में उसकी वीरता से प्रसन्न होकर वह लाल भण्डा महेशदास को ही दे दिया गया। तब से यह लाल भण्डा भी महेशदास का दूसरा कौटुम्बिक भण्डा बन गया। श्राज भी महेशदास के वंशजों के भण्डों के रंग श्वेत श्रौर लाल होते हैं। चूंकि यह लाल भण्डा जीत कर श्वेत ध्वज के पीछे-पीछे ही लाया गया था एवं जुलूसों वर्गरह में श्राज भी यह लाल भण्डा सफ़ेद भण्डे से पीछे ही रहता है।

इधर किले के अन्दर धान्य की कमी निरन्तर बढ़ती जा रही थी; अब किले वालों के भूखों मरने की नौबत आई। अतएव यद्यपि पहिले भी उनके कई प्रंयत्न विफल हो गए थे, रणदौला और शाहजी ने एक बार और किले तक अनाज पहुँचाने का प्रयत्न किया। अप्रेल १७, १६३३ ई० को धान्य के ३,००० थेले किले तक पहुँचाने के लिए कर्णाटकी सैनिकों के साथ भेजे। महाबत खाँ को इस प्रयत्न का पहिले ही पता लग गया था; उसने किले के पास की खाई के बाहर नासिर खाँ आदि को नियुक्त किया और राजपूतों का एक दल महेशदास राठौड़ के नेतृत्व में खाई के अन्दर छुपा कर रखा। जब धान्य को लाने वाला दल खाई के पास पहुँचा मुग़ल सैनिकों

गुरूजी ० में दिए गए उपर्युक्त कथानक का कोई ऋन्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। महेशदास के वंशजों द्वारा स्थापित राज्यों में वंशपरम्परागत यही कथा तथा रीति-रस्म प्रचलित हैं।

इस लाल भण्डे की प्रारम्भिक आकृति क्या थी यह निश्चित रूपेण बताना सम्भव नहीं, क्योंकि जब वह भण्डा कौटुम्बिक भण्डा बन गया तो रंग के अतिरिक्त आकृति आदि अन्य बातों में यह भण्डा भी इवेत भण्डे के समान ही बना दिया गया।

यह लाल भण्डा प्रारम्भ में किसका था ? महेशदास ने किससे छीना ? एवं कब उसे हस्तगत किया ? इन प्रश्नों का निश्चित रूपेण उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मारवाड़०, १, पृ० २०१ पर लिखा है कि जोधपुर के राजा गर्जासिह ने भी सन् १७२१ ई० में मिलक ग्रम्बर का लाल भण्डा छीन लिया था ग्रौर उसी सफलता की यादगार के उपलक्ष में उसी दिन से जोधपुर के राजकीय भण्डे में लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। इसे देखते हुए यही ग्रनुमान होता है कि महेशदास ने जो लाल भण्डा जीता वह मिलक ग्रम्बर के पुत्र, फ़तेह खाँ का ही था, ग्रौर ग्रप्रेल १०, १६३३ ई० को ग्रम्बरकोट पर हमला करते समय ही यह भण्डा उसके हाथ लगा। यों मारवाड़० के इस उल्लेख द्वारा गुक्जी० में दिए गए विवरण का समर्थन होता है।

ने दोनों ओर से हमला किया, जिससे दुश्मनों के सिपाही भाग खड़े हुए और शाही सैनिक धान्य के सारे थैले शाही शिविर में ले गए।"

इसके बाद शाही सेना को घेरा उठाने के लिए बाध्य करने को शत्रुओं ने अनेक प्रयत्न किए, परन्तु महाबत खाँ ने किला लेकर ही छोड़ा। मई २४ को शाही सेना ने महाकोट पर भी अधिकार कर लिया। अन्त में फ़तेह खाँ भी किला छोड़ कर बाहर निकल आया और जून १७ को दौलताबाद पर मुग़लों का अधिकार हो गया। महाबत खाँ ने दौलताबाद का किला नासिर खाँ को सौंप दिया और वह स्वयं बुरहानपुर को लौट गया। महेशदास, उसका भाई जसवन्त-सिंह एवं उसके अन्य साथी सांचोरा चौहान बल्लू, शादूल तथा भाटी रचुनाथ भी महाबत खाँ के साथ बुरहानपुर को लौट गए। ''

दौलताबाद का किला जीतने की ख़ुशी में महाबत खाँ आदि सेनानायकों को पुरस्कार एवं उच्च उपाधियाँ दी गईं। पादशाह-नाम में लिखा है कि "दूसरे निम्नकोटि के व्यक्तियों को उनकी सेवा और उनके पद के अनुसार इनाम दिए गए"। इस समय महेशदास महाबत खाँ की सेवा में था एवं उसका कोई विशेष उल्लेख इनाम पाने वालों की सूची में नहीं मिलता है।"

दौलताबाद के किले को जीत कर भी महाबत खाँ को सन्तोष न हुआ; उसने अनुभव किया कि सुदूर स्थित परेण्डा के किले को हस्तगत किए विना अहमदनगर के विजित प्रदेशों पर शान्तिपूर्वक शासन करना सम्भव नहीं। अतएव उसने परेण्डा के किले पर चढ़ाई

<sup>&</sup>lt;sup>२१</sup> पाद०, १, पृ० ५१४-५; बनारसी०, पृ० १४०-१४१।

<sup>&</sup>lt;sup>६°</sup> पाद०, १, प्० ५१४-५२८, ५३२।

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> पाद०, १, पू० ५३१-५३२; बनारसी०, पू० १४२-३।

करने का प्रस्ताव किया और इस चढ़ाई के लिये किसी शाहजादे के भेजे जाने की महाबत खाँ ने प्रार्थना की। महाबत खाँ के प्रस्ताव को स्वीकार कर शाहजहाँ ने शाहजादे शुजा को सेना के साथ अगस्त १८, १६३३ ई० को आगरा से दक्षिण के लिए रवाना किया। बुरहानपुर में महाबत खाँ शाहजादे से मिला और वहाँ से सीधा परेण्डा जाने के लिए अक्तूबर २०, १६३३ ई० को वे रवाना हुए। महाबत खाँ ने अपने लड़के खान जमान को बहुत सी सेना के साथ आगे जाकर परेण्डा का घेरा लगाने को भेजा। महाबत खाँ स्वयं शाहजादे के साथ पीछे धीरे-धीरे चला। महाबत खाँ के साथ महेश-दास राठौड़, भाटी रघुनाथ आदि उसके विश्वस्त वीर राजपूत भी थे।

खान जमान परेण्डा का घेरा लगा कर बैठ गया; महाबत खाँ ने उसकी मदद के लिए राजा विठ्ठलदास गौड़ के साथ कुछ और सेना भेजी। महाबत खाँ और शुजा ने भी पीछे-पीछे आकर परेण्डा से कोई तीन कोस की दूरी पर डेरा डाला। किन्तु इधर महाबत खाँ का पुराना विरोधी शाहजी भोंसला चुप नहीं बैठा था। निजाम-शाह के दूर के किसी भाई को उसने अहमदनगर राज्य का सुलतान घोषित कर बीजापुर राज्य की मदद से महाबत खाँ को हैरान करने में कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखा। मुग़ल पड़ाव में अन्न, घास-दाना आदि की कमी पड़ गई; और सारे प्रयत्न करने पर भी बुरहानपुर के साथ महाबत खाँ का ऐसा लगाव नहीं रह सका कि अन्न-घास आदि आवश्यक वस्तुएँ बेरोक-टोक उसके पड़ाव तक पहुँच सकें। शाहजी के सैनिक मुग़ल सेना के अन्न-घास के कारवाँ पर आक्रमण कर लगातार लूट-खसोट करने लगे। "

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> पाद०, १, पृ० ५३७-३६; १ (खण्ड), पृ० ३४-३५, ३६-३७;

ऐसे ही एक अवसर पर फरवरी २४, १६३४ ई० को महाबत खाँ अपने शिविर से कोई आधे कोस ही गया था कि दस हजार शत्रुओं के एक दल ने महाबत खाँ की सेना पर हमला कर दिया। महाबत खाँ के हरोल में महेशदास राठौड़, रघुनाथ भाटी और अन्य राजपूत थे; उन्होंने डट कर शत्रु का सामना किया, और सारे राजपूत लड़ते हुए रणभूमि में गिर गए। महाबत खाँ की जान पर बन आई, और अपने घायल राजपूतों को उठाने का भी उसे अवसर न मिला। परन्तु महाबत खाँ के सौभाग्य से इसी समय नासिर खाँ, जो अब खान दौरान कहलाता था, कोई बारह हजार सवारों के साथ वहाँ आ पहुँचा। खान दौरान के आते ही दुश्मन भाग खड़े हुए और महाबत खाँ की जान बच गई। खान दौरान जाकर महेशदास राठौड़ और दूसरे राजपूतों को उठा लाया। महेशदास जीवित था, परन्तु वह बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया था। इलाज और दवाई से महेशदास और कई अन्य घायल राजपूतों की जान बच गई। "

बनारसी०, पृ० १५६-१६१।

<sup>&</sup>quot;पाद०, १ (खण्ड २), पृ० ३८-३६।

रघुनाथ भाटी भी घायल हुन्रा था, किन्तु वह भी बच गया। सन् १६५६ ई० में घरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध के समय यही रघुनाथ भाटी जोघपुर के महाराजा जसवन्तींसह की सेवा में था, एवं उसकी ब्रोर से ग्रौरंगजेब के विरुद्ध लड़ कर घायल हुन्ना था। ख्यात०, १, पृ० २१४, २२२; रासो०, पृ० १३४।

नैणसी०, २, पृ० ३६६-३६७ पर लिखा है कि भाटी रघुनाय का पिता, जोगीदास, 'सं० १६६१ वि० (सन् १६३४ ई०) में महाबत खाँ के पक्ष में काम आया'। पाद० में कहीं भी इस घटना का कोई उल्लेख नहीं होना नैणसी के इस उल्लेख को शंकास्पद ग्रवश्य बना देता है। परन्तु ग्रनुमान यही होता है कि

इसी प्रकार की निरन्तर लड़ाई और कठिनाइयाँ, तथा महाबत खाँ और खान दौरान में आपसी मनोमालिन्य के कारण शाही सेना को परेण्डा किला जीतने में कोई सफलता न मिली। हताश होकर महाबत खाँ की सलाह के अनुसार मई २१, १६३४ ई० को शाहजादा शुजा और महाबत खाँ परेण्डा के किले का घेरा उठा कर बुरहानपुर के लिए रवाना हो गए। तीन सप्ताह बाद जून १३, १६३४ ई० को वे बुरहानपुर पहुँचे। शाही सेना की इस विफलता का हाल सुन कर शाहजहाँ बहुत ही रुष्ट हुआ और उसने शुजा को तत्काल ही उत्तरी भारत लौट आने के लिए लिखा। परेण्डा की अपनी इस विफलता और शाहजहाँ की अप्रसन्नता से महाबत खाँ बहुत ही क्षुब्ध हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और अक्तूबर २६, १६३४ ई० को बुरहानपुर में ही महाबत खाँ की मृत्यु हो गई। "

# ३. शाही सेवा में --- मान और पद-वृद्धि

महाबत खाँ की मृत्यु होने पर महेशदास राठौड़, उसका भाई और उसके अन्य बचे-खुचे साथी उत्तरी भारत को लौट गए। महेशदास राठौड़ ने महाबत खाँ की सेवा में वीरता के लिए पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, एवं सन् १६३५ ई० के प्रारम्भ में जब

जोगीदास भी इसी युद्ध में मारा गया होगा।

नैणसी०, १, पृ० १७७ पर लिखा है कि महाबत खाँ की सेवा करते हुए बल्लू चौहान भी लड़ाई में घायल हुआ था। पाद० में बल्लू चौहान का नाम नहीं लिखा है, परन्तु इसी युद्ध में बल्लू चौहान का भी महेशदास के साथ होना एवं उसी के साथ बल्लू का भी घायल होना सम्भव ही जान पड़ता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> पाद०, १ (लण्ड २), पृ० ४४, ४७, ४६-६०; मा० उ०, ३, पृ० ४०७; बनारसी०, पृ० १६२-३; हाउस०, पृ० ४६।

वह बादशाही दरबार में उपस्थित हुआ तो शाहजहाँ ने उसे शाही मनसबदार नियुक्त कर, जनवरी १५, १६३५ ई० को पाँच सदी जात—चार सौ सवारों का मनसब दिया । रतन रासो में यह भी लिखा है कि प्रथम शाही मनसब देते समय शाहजहाँ ने अपने हाथों से महेशदास को एक तलवार देकर सम्मानित किया था। "

महेशदास के अधिकार में अब तक पीसांगन और उसके आस-पास का प्रदेश ही था; यह उसकी कौटुम्बिक जागीर थी। इसी कारण महेशदास का परिवार भी अब तक पीसांगन में ही रहता है। महेशदास की दी हुई प्राप्य सनदों से यह भी ज्ञात होता है कि परगना तीतरोद (वर्तमान सीतामऊ राज्य) के कुछ गाँव भी इस समय महेशदास के अधिकार में थे, और उसकी मृत्यु तक महेशदास का कुछ न कुछ अधिकार इस प्रदेश में बना रहा। "शाही मनसब-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> मा० उ०, ३, पृ० ४४५; पाद०, १ (खण्ड २), पृ० ६ । रासो०, पृ० ४७। रासो० में इसे शमशोर लिखा है, परन्तु ग्रसल में यह खाण्डा था। शाही पुरस्कार होने के कारण महेशदास ग्रौर उसके वंशजों के लिए यह खाण्डा विशेष सम्माननीय वस्तु थी, ग्रतएंव महेशदास ग्रौर रतर्नांसह के समकालीन चित्रों में उनके हाथ में यही खाण्डा होना चित्रित किया गया है। रतर्नांसह के ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी होने के कारण महेशदास ग्रौर रतर्नांसह की ग्रन्य वंशक्रमागत सम्पत्ति के साथ ही यह खाण्डा भी केशवदास के ग्रधिकार में ग्राया; ग्राज भी सीतामऊ राजघराने के शस्त्रागार में यह विद्यमान है, एवं राजघराने के पूजनीय शस्त्रों में इसकी गिनती है।

<sup>&</sup>lt;sup>३६</sup> गुरूजी०; राजव्यास० ।

परगना तीतरोद के गाँव किस प्रकार महेशदास के अधिकार में आए यह कहना कठिन है; इस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकने वाली कोई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्य नहीं है। तीतरोद परगने में महेशदास द्वारा ही दी गई जमीन की अब तक चार सनदें प्राप्त हुई हैं।

दार बनने पर बादशाह ने उसे जहाजपुर जागीर में दिया । जहाजपुर मिलने पर महेशदास का कुटुम्ब पीसांगन छोड़ कर जहाजपुर में जा रहा, एवं सन् १६४२ ई० में जालोर मिलने तक जहाजपुर में ही रहे । महेशदास की जागीर का केन्द्र भी जहाजपुर ही था एवं उसका निजी काम भी वहाँ ही होता था।"

शाही मनसबदार बनने पर महेशदास को अनेकानेक चढ़ाइयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय-समय पर शाही सेना के साथ भेजा गया। शाहजहाँ महेशदास की वीरता से परिचित था

मारवाड़ ०, १, पृ० १७८, फ़ुटनोट नं० ४ में रेऊ ने लिखा है "इसमें ८४ गाँव तो फूलिया के परगने में और ३२४ गाँव जहाजपुर के परगने में थे।" रेऊ ने ग्रपने इस कथन के ग्राधार का कोई उल्लेख नहीं किया है। फूलिया परगने में महेशदास को ८४ गाँव मिलने का उल्लेख ज्ञात ऐतिहासिक ग्राधार ग्रन्थों में केवल राणी० में ही मिलता है। शाही सेवा में कई वर्ष रहने के बाव जब महेशदास का मनसब बहुत बढ़ गया था, तब ही जाकर कहीं जहाजपुर परगने में इतने गाँवों पर उसका ग्राधिकार हो सका होगा।

सन् १६३८ ई० एवं सन् १६४१ ई० में दी गई सनदें स्रौर ताम्न-पत्र जहाजपुर में ही लिखे गए थे।

<sup>(</sup>१) व्यास रघुनाथ को परगना तीतरोद में गाँव चगत्या, सन् १६३२ ई० में (राजव्यास०)।

<sup>(</sup>२) राजगुरु मार्नासह हीरा को परगना तीतरोद में डाबड़ी गांव, सन् १६३४ ई० में (गुरूजी०)।

<sup>(</sup>३) एक उदम्बर ब्राह्मण को क्रस्बा सीतामऊ में जमीन, सन् १६३७ ई० में (सनदें०)।

<sup>(</sup>४) राजगुर को परगना तीतरोद में डाबड़ी गाँव श्रौर क़स्बा सीतामऊ में भेरू तालाब की जमीन, सन् १६३६ ई० में (गुरूजी०)।

<sup>🏜</sup> ख्यात०, १, प० १०६; गुरूजी०।

ही, और जैसे-जैसे अब शाहजहाँ को महेशदास की योग्यता का परि-चय मिला और जैसे-जैसे महेशदास शाहजहाँ का विश्वासपात्र बनता गया, तैसे-तैसे उसका मनसब भी बढ़ने लगा। जिन-जिन चढ़ाइयों या युद्धों में महेशदास सम्मिलित हुआ, उनके कारणों तथा उनकी विशिष्ट घटनाओं का सविस्तार वर्णन करने से शाहजहाँ के शासन-काल की आधी से अधिक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना आवश्यक हो जावेगा, अतएव यहाँ उन विभिन्न चढ़ाइयों आदि की विशेषतया उन्हीं बातों का उल्लेख किया जावेगा जिनमें या तो महेशदास सम्मि-लित था या जिनसे महेशदास की जीवनी, उसकी कार्यवाही या उसके घूमने-घामने पर कुछ भी प्रकाश पड़ता हो।

मनसबदारी मिलने के कोई सात-आठ माह बाद ही महेशदास को शाही सेना के साथ जाना पड़ा। जुफारसिंह बुन्देला के विद्रोह को महाबत खाँ ने सन् १६२९ ई० में शान्त किया था और जुफारसिंह ने बादशाह से क्षमा याचना की थी, परन्तु वह बहुत समय तक चुप न बैठ सका। सन् १६३५ ई० में वह पुनः विद्रोही बन बैठा। इस विद्रोह को दबाने के लिए तीन बड़ी-बड़ी शाही सेनाएँ भेजी गईं। शाहजहाँ ने शाहजादे औरंगज़ेब को इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापित नियुक्त किया। दूसितम्बर १८, १६३५ ई० को औरंगज़ेब आगरा से इस चढ़ाई के लिए रवाना हुआ। उसके साथ जो सरदार भेजे गए थे उनमें महेशदास राठौड़ भी था; आगरा से रवाना होते समय उसके पद और मनसब के अनुसार महेशदास को भी ख़िलअत, इनाम आदि मिला भाषामी चार-पाच माह तक महेशदास

<sup>&</sup>lt;sup>१८</sup> बनारसी०, पू० ६३-६६; श्रौरंग०, १-२, पू० १४-१६; पाद०, १ (खण्ड २), पू० १००।

औरंगजेब के साथ ही बना रहा।

इतनी बड़ी सेना को आते देख कर जुफारसिंह भाग खड़ा हुआ और अपने स्त्री-बच्चों तथा बहुत कुछ धन और माल-असबाब भी साथ ले गया। शाही सेना ने एक-एक कर ओरछा, धामुनी, चौरागढ़ और फाँसी के किलों पर अधिकार कर लिया। जुफारसिंह और उसका पुत्र विक्रमाजीत जुगराज गोण्डवाने के जंगलों में जा घुसे, परन्तु शाही सेना ने वहाँ भी उनका पीछा किया। जुफारसिंह और विक्रमाजीत को गोण्डों ने मार डाला। ओरछा की गद्दी पर जुफारसिंह के ही चचेरे भाई के पौत्र देवीसिंह बुन्देला को बिठाया।"

इस चढ़ाई के समय औरंगजेब को प्रधान सेनापित का पद इसिलए दिया गया थां कि उसे अनुभव प्राप्त हो और इस प्रकार तीनों शाही सेनाओं के सेनापितयों में किसी प्रकार के पारस्पिरक कलह की भी सम्भावना न रहे। अतएव औरंगजेब ने युद्धों में कोई भाग न लिया, और आगे बढ़ती हुई सेनाओं से बहुत पीछे ही रहा, जिससे उसके साथ रहने वाले महेशदास को भी इस बार युद्ध करने का कोई भी अवसर न मिला। नवम्बर, १६३५ ई० के पिछलें हफ़्तों में औरंगजेब भी धामुनी आ पहुँचा। "

इधर औरंगज़ेब को रवाना करने के तीन दिन बाद ही शाहजहाँ भी आगरा से रवाना होकर बुन्देलखण्ड की ओर बढ़ा। दितया होता हुआ नवम्बर २६, १६३५ ई० को वह ओरछा पहुँचा। औरंगज़ेब भी धामुनी से लौट कर दिसम्बर ३ को ओरछा के पास

³'बनारसी०, पृ० दद-द६; स्रौरंग०, १-२, पृ० १६-२४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>\*°</sup>बनारसी०, पु० द७-दद; स्रौरंग०, १-२, पृ० १द-१६, २४ ।

शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हुआ। दो दिन बाद शाहजहाँ और औरंगज़ेब सिरोंज के रास्ते से दक्षिण को चले। महेशदास भी इनके साथ दक्षिण के लिए रवाना हुआ।"

परेण्डा का किला लेने में महाबत खाँ की जो विफलता हुई थी, वह अब भी शाहजहाँ को खटक रही थी। शाहजहाँ ने अनुभव किया कि शाहजी भोंसला की शक्ति को नष्ट किए बिना अहमदनगर राज्य के जीते हुए प्रदेशों पर स्थायी शासन स्थापित नहीं हो सकेगा। शाहजी भोंसले को बीजापुर राज्य भी समय-समय पर सहायता देता रहा था, एवं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बीजापुर तथा गोलकुण्डा राज्यों पर भी आक्रमण करना आवश्यक होगा, यह बात भी उसे स्पष्टरूपण ज्ञात थी। परन्तु इस बार शाहजहाँ इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, अतएव पूरी-पूरी सैनिक तैयारी कर वह दक्षिण को बढ़ा। "

फरवरी, सन् १६३६ ई० के प्रारम्भ में शाहजहाँ दौलताबाद के पास जा पहुँचा । वहाँ उसने तीन विभिन्न सेनाएँ संगठित कीं । खान जमान और शायस्ता खाँ के सेनापितत्व में दो सेनाएँ तो शाहजी भोंसला के विरुद्ध भेजी गईं। तीसरी सेना का सेनापित खान दौरान नियुक्त किया गया और आम्बेर के राजा जयसिंह तथा अन्य राजपूत सेनानायकों के साथ महेशदास राठौड़ की नियुक्ति भी खान दौरान की इसी सेना में की गईं। फरवरी ४, १६३६ ई० को खान दौरान शाही पड़ाव से बिदा हुआ। रवाना होते समय महेशदास को भी

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup>बनारसी०, पृ० १४५, ६०-६१; ग्रौरंग०, १-२, पृ० २६।

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup>बनारसी०, पृ० १४४, १६४; श्रौरंग०, १-२, पृ० २६-३०; हाउस०, पृ० ४६-४०।

उसके पद और मनसब के अनुसार खिलअत, घोड़ा, आदि इनाम मिले। खान दौरान को आज्ञा हुई कि वह सेना सहित बीजापुर और गोलकुण्डा की सीमाओं पर स्थित कन्धार और नान्देर जाकर तैयार रहे।

शाहजहाँ फरवरी २१, १६३६ ई० को दौलताबाद जा पहुँच। । इतनी बड़ी सेना को बढ़ते देखकर गोलकुण्डा के सुलतान क़ुतुबशाह ने तो शाहजहाँ को कर देना स्वीकार कर लिया, परन्तु बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपना विरोध नहीं छोड़ा । तब तो शाह-जहाँ ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि वह बीजापुर राज्य के प्रदेश को उजाड़ दे । खान दौरान भी नान्देर से बढ़ता हुआ, भीमा नदी पर स्थित फ़िरोजाबाद "तक जा कर लौट आया । खान जमान और खान जहान की सेनाओं ने भी बीजापुर के राज्य में बहुत हानि पहुँ-चाई । तब तो आदिल शाह ने भी शाहजहाँ की आधीनता स्वीकार कर ली । शाहजहाँ ने मई ६, १६३६ ई० को सन्धि की अपनी शतें आदिल शाह के पास लिख कर भेज दीं, और अपने सेनापितयों को आज्ञा दी कि वे बीजापुर राज्य में कोई उपद्रव न मचावें । खान दौरान को हुक्म हुआ कि वह उदिगर और औसा के किलों का घेरा लगा कर उन्हें जीत ले । जून २५, १६३६ ई० को गोलकुण्डा का पेशकस शाहजहाँ की सेवा में पहुँचा, और जुलाई ११ को मकरमत

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*</sup>बनारसी०, पू० १४५-४६; श्रौरंग०, १-२, पू० ३०; हाउस०, पू० ४६-५०; पाव०, १ (खण्ड २), पू० १३५-३६, १३७।

<sup>&</sup>quot;फ़िरोजाबाद बीजापुर से कोई ७६ मील उत्तर-पूर्व में भीमा नदी पर स्थित है। पाद०, १ (खण्ड २), पू० १५३ पर लिखा है कि फ़िरोजाबाद से बीजापुर केवल १२ कोस रह गया था; परन्तु यह कथन ठीक नहीं।

र्खां बीजापुर का पेशकस तथा आदिल शाह की तरफ़ से भेंट लं आया।<sup>भ</sup>

अब कोई काम रहा न था, एवं जुलाई ११, १६३६ ई० को शाहजहाँ दौलताबाद से उत्तरी भारत के लिए रवाना हुआ। शाह-जहाँ ने दक्षिणी भारत के मुग़ल प्रदेश का शासन-प्रबन्ध पुनः संगठित किया और जुलाई १४, १६३६ ई० को औरंगजेब को दक्षिणी सूबों का शासक नियुक्त किया। शाहजहाँ माण्डू और अजमेर होता हुआ जनवरी ५, १६३७ ई० को आगरा पहुँचा। "

इधर खान दौरान ने जून १९ को उदिगर किले का घेरा लगाया, और कुछ दिन बाद औसा किले को घेरने को सेना भेजी। सवा तीन माह के घेरे के बाद सितम्बर २८ को उसने उदिगर किला जीत लिया, और अक्तूबर १९ को औसा किला भी शाही सेना के अधिकार में आ गया। बीजापुर पर आक्रमण और उदिगर के घेरे के समय महेशदास खान दौरान के ही साथ था, परन्तु उसके कार्य और युद्धों आदि का कोई वर्णन नहीं मिलता है। "

इन किलों को जीत कर खान दौरान उत्तरी भारत को लौटा और महेशदास भी उसके साथ ही चला । राह में खान दौरान ने देवगढ़ के गोण्ड राजा कुकिया के प्रदेश में जाकर नागपुर के किले को घेरा; जनवरी १६, १६३७ ई० को कुकिया ने आत्म-समर्पण

<sup>&</sup>quot;बनारसी०, पू० १४६, १६४-१६६; श्रौरंग०, १-२, पू० ३०-३४।
"श्रौरंग०, १-२, पू० २६, ३६-३८; बनारसी०, पू० १४७; पाद०, १ (खण्ड २), पू० २०२, २०४।

<sup>\*</sup> बनारसी०, पू० १४७; स्रोरंग०, १-२, पू० ३८-३६; पाव०, १ (लण्ड २), पू० २१७-२२० ।

कर दिया; खान दौरान ने उससे कर लेकर नागपुर उसे वापिस दे दिया ।\*\*

विजयी खान दौरान मार्च १२ को आगरा पहुँचा; शाहजहाँ ने खान दौरान की सफल सेवाओं से प्रसन्न होकर उसका मनसब बढ़ाया। आम्बेर के राजा जयसिंह, जोधपुर के राव अमरिंसह और कोटा के माधोसिंह के मनसब बढ़ा कर तथा इनाम आदि देकर उनकी सेवाओं को भी पुरस्कृत किया। ऐसा अनुमान होता है कि इसी अवसर पर महेशदास राटौड़ का मनसब भी ५ सदी जात-चार सौ सवार से बढ़ा कर ८ सदी जात-छ: सौ सवार कर दिया गया था। "

दक्षिणी भारत की इस चढ़ाई से लौटने के बाद महेशदास पुनः शाहजहाँ की सेवा में रहने लगा। महेशदास शाहजहाँ के "हाजिर रक़ाब" मनसबदारों में से था। कभी किसी खास चढ़ाई पर भेजे जाने को वह "ताइनात" किया जाता था, वर्ना वह शाहजहाँ के शाहीदरबार में रह कर पहरा-चौकी सम्हालना या बादशाही आज्ञानु-सार सेवा करना ही उसका कर्तव्य होता था। " इसी कारण महेश-

<sup>&</sup>lt;sup>४८</sup>म्रौरंग०, १-२ , पृ० ४१-४२; पाद०, १ (खण्ड २), पृ० २३०-२३३ । <sup>४९</sup>पाद०, १ (खण्ड २), पृ० २४६-७ ।

इस ग्रवसर पर पुरस्कृत व्यक्तियों में से तीन-चार बड़े-बड़े मनसबदारों का ही पाद० में उल्लेख मिलता है। पाद०, १ (खण्ड २), पृ० ३१३ के उल्लेख के ग्रनुसार शाहजहाँ के शाही जुलूस सन् १० समाप्त होने के समय (ग्रक्तूबर १०, १६३७ ई० को) महेशदास का मनसब ग्राठ सदी जात-छ: सौ सवार था। मनसब में इस वृद्धि की सम्भावना के लिए दक्षिण की विजय-यात्रा से लौटने का यही ग्रवसर पूर्णतया उपयुक्त जान पड़ता है।

<sup>&</sup>quot;बनारसी०, पु० २८८-६; इविन०, पृ० ६; बरनियर०, पृ० २१४, २१४, ३७०-१; मा० उ०, ३, पृ० ४४६।

दास को शाहजहाँ के साथ ही यत्र-तत्र जाना पड़ता था।

मार्च, १६३७ ई० में आगरा पहुँचने पर महेशदास कोई डेढ़ साल आगरा में ही रहा। शाहजहाँ उससे प्रसन्न था एवं उसका मनसब भी बढ़ने लगा। मार्च ११, १६३८ ई० को नौरोज के दरबार के अवसर पर महेशदास का मनसब बढ़ा कर एक हजार जात-६०० सवार का कर दिया गया। "

इघर फ़रवरी, १६३८ ई० में क़न्धार के ईरानी क़िलेदार अली मर्दान खाँ ने कन्धार का किला मुग़लों को सौंप कर वह स्वयं मुग़ल मनसबदार बन गया। तब से आगामी पन्द्रह वर्ष तक शाहजहाँ उत्तर-पश्चिमी सरहद के ही मामले में उलका रहा। क्रन्धार के किले को सुदृढ़ बनाने एवं उसे ईरानियों के आक्रमणों से बचाने के लिए शाहजहाँ बहुत ही उत्सुक हो गया। मध्य एशिया में बल्ख और बदक्शां की राजनैतिक परिस्थिति से भी शाहजहाँ पूरी तरह परिचित होना चाहता था। अतएव अगस्त १८, १६३८ ई० को शाहजहाँ आगरा से रवाना होकर नवम्बर १२ को लाहौर पहुँचा, और तीन माह तक लाहौर में ही ठहरा रहा। महेशदास भी इस यात्रा में शाहजहाँ के साथ आगरा से आया और फ़रवरी, १६४० ई० तक लगातार शाहजहाँ की सेवा में साथ ही बना रहा । फ़रवरी २४, १६३९ ई० को शाहजहाँ लाहौर से रवाना होकर मई १८ को काबुल पहुँचा। महेशदास भी शाहजहां के साथ काबुल गया था, परन्तु तत्कालीन दिए हुए ताम्प्र-पत्र से ज्ञात होता है कि उस समय महेशदास पीछे रह गया था एवं मई १८, १६३९ ई० को उसका पड़ाव जलालाबाद में था। बाद में वह भी शाहजहाँ के

<sup>&</sup>lt;sup>५१</sup>पाद०, २, पू० ६२।

साथ जा मिला होगा। शाहजहाँ लगभग तीन माह तक काबुल में ठहरा और बाद में बंगष होता हुआ अक्तूबर ९, १६३९ ई० को वह लाहौर लौट आया।

मई १८, १६३९ ई० को जब महेशदास जलालाबाद म ठहरा हुआ था तब उसने अपने राजगुरु को परगना तीतरोद में डाबड़ी गाँव दिया और कस्बा सीतामऊ में भेरू तालाब की जमीन दी और उसका एक ताम्प्र-पत्र लिख दिया। इस अवसर पर महेशदास ने इस डाबड़ी गाँव का नाम बदल कर महेशदासपुरा रखा। इसी वर्ष महेशदास ने अपने इन्हीं राजगुरु को जहाजपुर परगने में भी कुछ जागीर दी थी।

इस बार शाहजहाँ लाहौर में कोई चार माह ठहरा रहा, अतएव उसके साथ महेशदास को भी लाहौर में ही रहना पड़ा। इन्हीं दिनों लाहौर में ही महेशदास ने रतलाम परगना के अन्तर्गत चौराणा गाँव अपने राजपुरोहित को जागीर में दिया। भ

फरवरी ८, १६४० ई० को शाहजहाँ लाहौर से काश्मीर के लिए रवाना हो गया। महेशदास गंगा-स्नान के लिए उत्सुक था एवं वह शाहजहाँ के साथ काश्मीर न गया; उसने इस बार छुट्टी ले ली। लाहौर से रवाना होकर संवत् १६९७ वि० के श्राद्ध पक्ष

<sup>&</sup>lt;sup>५°</sup>पाव०, २, पू० ११०, १२३, १४१, १४७, १४६, १६३; बनारसी०, पु० १८८-८६, ३१४।

भैगुरुजी । डाबड़ी गाँव सीतामऊ राज्य के श्रन्तर्गत श्राज भी विद्यमान है, परन्तु उसका यह नया नाम स्थायी नहीं हुन्ना ।

ऐसा ग्रनुमान होता है कि मार्च १६३८ ई०में मनसब-वृद्धि के समय रतलाम परगने के भी कुछ गाँव महेशदास को मिले होंगे; उन्हीं में से उसने यह गाँव अपने राजपुरोहित को जागीर में दिया।

में (आश्विन कृष्ण पक्ष—अगस्त २२ से सितम्बर ५, १६४० ई०) वह प्रयाग पहुँचा और वहाँ त्रिवेणी घाट पर शास्त्रोक्त किया-कर्म करके उसने प्रथाविधि गंगा-स्नान किया। गंगा-यात्रा के इस अवसर पर महेशदास के साथ उसका ज्येष्ठ पुत्र रतनिसह भी था। इस यात्रा से लौट कर महेशदास सीधा लाहौर पहुँचा, और जब नवम्बर ६, १६४० ई० को शाहजहाँ काश्मीर से लौट कर लाहौर आया तब महेशदास पुनः उसकी सेवा में उपस्थित हो गया।

# ४. महेशदास के पुत्र; रतनसिंह का शाही दरवार में सम्मान

यह पहिले ही लिखा जा चुका है कि महेशदास का प्रथम विवाह आम्बेर राज्य के राजावत नवलिंसह लूणकरण की कन्या कुसुम-कुँअरदे के साथ बाल्यकाल में ही हो चुका था। इसी रानी से महेश दास के ज्येष्ठ पुत्र रतनिंसह का जन्म चैत्र विद अमावस्या सं० १६७५ वि० (शनिवार मार्च ६, १६१९ ई०) को बलाहेड़ा में हुआ था।

<sup>&</sup>lt;sup>५४</sup>पाद०, २, पृ० १७६, २१५; गुरूजी०।

<sup>&</sup>quot;गुरूजी । रानी । तथा बड़वों की ख्यातों में 'नवलिंसह' नहीं है, उनमें उसका नाम केवल लूणकरण लिखा है।

इस व्यक्ति का नाम नैणसी में नहीं मिलता है।

<sup>&</sup>lt;sup>५६</sup>मारवाड़०, पृ० १७८; रतन०, पृ० ७; गुरूजी०; राणी० ।

जोधपुर वाले मुंशी देवीप्रसादजी के संग्रह में रतर्नासह की जन्मकृण्डली भी, जो रतन०पृ० ७ पर से यहाँ उद्धृत की जा रही है।

महेशदास के कुल मिला कर सात रानियाँ थीं जिनसे छ: पुत्र स्रोर पाँच पुत्रियाँ हुईं। भें महेशदास के दूसरे पुत्र का नाम कल्याण-

उ० घ० ४।२ र० ११।5

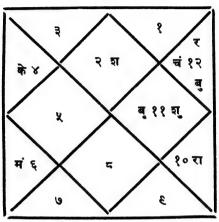

"रतन०, पृ० ६ । ख्यातों में विशेषतया सात रानियों का ही उल्लेख मिलता है । गुरूजी० ग्रौर राणी० में ग्रवश्य ग्राठ रानियों के नाम दिए हैं ।

प्रायः महेशदास के पाँच पुत्रों का ही उल्लेख मिलता है, परन्तु वास्तव में उसके छः पुत्र थे।

राणी० में केवल चार पुत्रियों का ही उल्लेख है, परन्तु गुरुजी० तथा बड़वों की ख्यातों में पाँच पुत्रियाँ होना लिखा है। महेशदास की इन पुत्रियों में से एक का विवाह जैसलमेर के रावल सबलींसह के साथ हुम्रा। दूसरी का विवाह रामपुरा के राव श्रमरींसह के पुत्र मोहकर्मांसह के साथ हुम्रा था, जो भ्रपने पिता की मृत्यु पर सन् १६७२ ई० में रामपुरा की गद्दी पर बैठा। भारतीय इतिहास में सुज्ञात गोपालींसह चन्द्रावत महेशदास की ही पुत्री का लड़का था। गुरूजी०; राणी०। तीसरी का विवाह बूंदी के रावराजा शत्रुसाल के साथ हुम्रा था; राव राजा भावींसह महेशदास के ही नाती थे। गुरूजी० के श्रनुसार इस पुत्री का नाम कल्याणकुंग्रर था, किन्तु वंश० में इसका नाम स्थामकुंग्रर लिखा है, जो

दास था; इनकी माता जालोर के सकर्तांसह सोनगरा की पुत्री अमोलक दे कुँअर सोनगरी थी। तीसरा पुत्र रायसल था। बूँदी

म्रधिक विश्वसनीय जान पड़ता है। वंश० में श्यामकुँग्रर को दलपत की कनिष्ठा पुत्री लिखा है, जो ठीक नहीं। गुरूजी०; वंश०, ३, पु० २४५६, २५५६, २७१६।

"'प्राचीन ख्यातों के स्राधार पर ख्यात०, १, पृ० १०७ पर इसका नाम 'कल्याणदास' लिखा है, परन्तु बाद में "कल्याणसिह" नाम चल निकला होगा। जिससे गुरुजी० स्रादि में "कल्याणसिह" नाम ही लिखा मिलता है। रासो० ४७, ७०, १३०।

गुरूजी० में लिखा है कि कल्याणदास को सं० १७१० वि० (१६५३-५४ ई०) में शाही मनसब मिला स्रोर उसके साथ ही लोहाबद, गुणाबद स्रोर बारा-बड़ोद के परगने जो स्राजकल कोटा राज्य के स्रन्तर्गत हैं, जागीर में मिले थे। परन्तु वारिस० स्रादि फ़ारसी ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कल्याणिसह का मनसब चार सदी जात या उससे कम का ही होगा, वर्ना वारिस० में दो गई मनसबदारों की सूची में उसका नाम स्रवश्य होता।

कल्याणींसह के जीवन का कोई विवरण नहीं मिलता है। उसके वंशज कल्याणींसहोत कहलाए; श्रौर श्राज भी मेरियाखेड़ी (सीतामऊ राज्य में), तोलखेड़ी (जावरा राज्य में) एवं बारा-बड़ोद (कोटा राज्य के श्रन्तर्गत) के ठिकानों पर कल्याणींसहोंतों का श्रिधकार है।

"यह सकर्तासह सोनगरा उदयसिंह का पुत्र तथा श्रखेराज रणधीरोत का पौत्र था। नैणसी०, १, पु० १६४।

ेंगुरूजी० श्रौर राणी० में महेशदास के पुत्रों की सूची में रायसल का नाम ही नहीं हैं; श्रौर उन्हों के श्राधार पर रतन०, पृ० ६ पर भी रायसल का नाम नहीं लिखा गया है। परन्तु ख्यात०, १, पृ० १०७ पर रायसल को महेशदास का चौथा पुत्र लिखा है। रासो०, पृ० ४७ पर रायसल को महेशदास का तीसरा पुत्र लिखा है। रासो०, पृ० ७० पर पुनः रायसल का नाम महेशदास के पुत्रों की सूची में श्राता है। तीन बड़वों की ख्यातों में भी रायसल का नाम मिलता है, जिनमें से दो ख्यातों के श्रनुसार रतनिंसह की जननी ने इसको भी जन्म दिया के राजिंसह हाड़ा ''की लड़की सूरज कुँअर ने चौथे पुत्र फ़तेहसिंह ''

था, परन्तु तीसरी ख्यात उसे कल्याणदास का सहोदर आई बताती है। रायसल के जीवन का कोई भी हाल नहीं मिलता है।

'गुरूजी० में इस रार्जासह को देवकरणोत लिखा है। कुछ ख्यातों में हाड़ी रानी सूरज कुँग्रर के पिता का नाम बूँदी के भोजराज का पुत्र क्यामदास मिलता है। 'रासो०, पू० ४७, ७०, १०३।

गुरूजी० में लिखा है कि फ़तेहसिंह को सन् १६६४ ई० (सं० १७२२ वि०) में ७ सदी का मनसब मिला ग्रोर साथ में उसे फूलिया परगने के ६० गाँव जागीर में मिले थे। वह महाबत खाँ (महाबत खाँ खानखाना के दूसरे पुत्र लहरास्प खाँ) की सेना में तैनात था। यह कथन कई श्रंशों में ठीक नहीं। सन् १६४६ ई० (१७१४ वि०) में फ़तेहिंसह की मृत्यु हो चुकी थी। सम्भव है कि संवत में दस वर्ष की भूल हो गई हो ग्रौर ठीक सन् १६४५ ई० (१७१२ वि०) हो। परन्तु जो मनसब उसको मिलना बताया जाता है वह ग्रत्युक्ति ही है क्योंकि वारिस द्वारा दो गई मनसबदारों की सूची में फ़तेहिंसह का नाम नहीं है। स्यात०, १, पृ० २०७ के ग्रनुसार सन् १६४६ ई० में फ़तेहिंसह का मनसब डेढ़ सदी जाततीस सवार का था, जो ग्रधिक ठीक जान पड़ता है।

सन् १६४४-४७ ई० तक महाबत खाँ दक्षिण में ग्रीरंगजेब के साथ या, परन्तु सन् १६४७ ई० में शाहजहाँ ने उसे वापिस बुला लिया। दिसम्बर २०, १६४७ ई० को वह ग्रागरा में शाही दरबार में उपस्थित हुआ ग्रीर फ़रवरी ४, १६४६ ई० को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर वह काबुल भेज दिया गया। सम्भव है कि फ़तेहिंसह भी महाबत खाँ के साथ दक्षिण में रहा हो, परन्तु वहाँसे लौटने पर वह काबुल नहीं गया। धरमत के युद्ध में शाही सेना की ग्रोर से लड़ता हुग्रा ग्राप्तेल १४, १६४६ ई० (वैशाख कृष्णा ६, १७१४ वि०) को वह मारा गया। ग्रीरंग०, १-२, पृ० २६२; स्यात०, १, पृ० २०७; रासो०, पृ० ११७, ११६, १२७, १३१, १३६।

फ़तेहसिंह की मृत्यु के बाद उसका उथेष्ठ पुत्र केसरीसिंह श्रपने छोटे भाइयों को लेकर खिलेड़ी गाँव में (जो ब्राज कल धार राज्य में है)जा रहा; वहाँ फ़तेहसिंह और पाँचवें पुत्र रामचन्द्र को जन्म दिया था। छठे पुत्र सूरजमल की माता सरवाड मनोहरपुर के गौड़ भोपतिसह की पुत्री पेप कुँअर थी। कि

रतनसिंह महेशदास का ज्येष्ठ पुत्र था, परन्तु वह निश्चिततया

की निजी जागीर थी। केसरीसिंह के वंशजों ने बाद में वर्तमान पाना ठिकाने की, जो ब्राजकल धार राज्य के ब्राधीन है, स्थापना की। ब्राज भी पाना ठिकाना ब्रौर खिलेड़ी की जागीर केसरीसिंह के वंशजों के ब्रधिकार में है। गुरूजी०।

फ़तेहसिंह के वंशज फ़तेहिंसहोत कहलाए। उनकी संख्या बहुत बढ़ी श्रौर ईसा की १८ वीं शताब्दी के पिछले पचास वर्षी में मरहठों की श्रसंगठित शासता-व्यवस्था से लाभ उठा कर फ़तेहिंसह के छोटे पुत्रों के वंशजों ने मालवा में श्रनेक:-नेक ठिकानों की स्थापना की जिनमें रुणीजा, पचलाना, बोरखेड़ा, मुंगेला, पाणदा, बिड़वाल, कोद, सरसी विशेष उल्लेखनीय हैं। सीतामऊ, रतलाम, सैलाना, भाबुशा श्रादि राज्यों में भी फ़तेहिंसहातों ने बहुत कुछ सम्मान श्रौर कई एक जागीरें पाईं। गुरूजी०।

ेरासो०, पृ० ४७, ७०। रामचन्द्र के जीवन का कोई भी विवरण नहीं मिलता हैं। उसके वंशज रामचन्द्रोत राठौड़ कहलाए। सन् १७६३-४ ई० (सं० १८५० वि०) में रामचन्द्र के एक वंशज को रतलाम राज्य में जागीर मिली, जिससे वर्तमान सरवन ठिकाने की स्थापना हुई। यह ठिकाना छाज भी रामचन्द्र के वंशजों के ही ग्रिधिकार में है। गुरूजी०।

<sup>६४</sup>रासो०, पृ० ४७ ।

सूरजमल के जीवन का कोई हाल नहीं मिलता है । उसके कोई पुत्र नहीं था । गुरूजी० ।

"गुरूजी ० के श्रनुसार यह रानी राजगढ़ की थी। एक स्वातमें इसी रानी को शेखावत लिखा है। कुछ स्यातों के श्रनुसार सूरजमल महेशदास की दूसरी राजावत रानी का पुत्र था; यह रानी केसरीसिंह की पुत्री तथा दुर्जनिसंह बलभद्रोत की पौत्री थी। केसरीसिंह के लिए देखी——नैणसी, २, पृ० १६। उसका उत्तराधिकारी नथा। उन दिनों ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी होने का नियम सदैव नहीं पाला जाता था। लड़ाई-भिड़ाई के इस युग में जब मुग़ल शासकों की सत्ता का प्रबल प्रतीप सब दूर फैला हुआ था, उत्तराधिकारी का चुनाव अनेकानेक बातों के आधार पर होता था। उत्तराधिकारी बनने की उपयुक्तता, युद्ध में उसकी वीरता और साहस एवं योद्धाओं का नेतृत्व कर सकने की उसकी योग्यता, उसके प्रति उसके पिता की भावना तथा उस विशिष्ट पुत्र के सम्बन्ध में मुग़ल सम्प्राट् की धारणा का इस चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ता था। यही कारण था कि जोधपुर, आम्बेर और उदयपुर में भी कई बार ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए भी छोटे पुत्र उत्तराधिकारी बने। अतएव प्रारम्भ में महेशदास के उत्तराधिकारी का प्रश्न भी अनिश्चित ही रहा।

कहा जाता है कि महेशदास जालोर वाली अपनी सोनगरी रानी से अधिक प्रसन्न था एवं उससे उत्पन्न अपने दूसरे लड़के कल्याणदास को ही वह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था।"

<sup>🤨</sup> रतन०, पु० ६-१०; मारवाड्०, १, पु० १७६-६ ।

दन्तकथाओं के स्राधार पर रतन० (पृ० ६) में कल्याणदास के प्रति महेशदास के इस पक्षपात का एक कारण रतनिंसह स्रौर उसकी जननी का स्रंगवर्ण काला होना तथा साथ ही कल्याणदास स्रौर उसकी जननी का स्रंगवर्ण गौर होना बताया है। रतलाम० में (पृ० ४) भी इसी कारण को दुहराया गया है। रतलाम० के इस कथन का स्राधार भी दन्तकथाएँ ही हैं, किन्तु वहाँ सारा विवरण इस प्रकार दिया गया है कि उससे भ्रम हो जाना संभव है। ऐसे ही भ्रम में पड़कर रेऊ ने प्राचीन०, ३, पृ० ३६० पर इस कथन का स्राधार रासो० को बताया है जो ठीक नहीं; रासो० में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है।

रतन० (पृ० १०, १२) में लिखा है कि कल्याणदास को ग्रपना उत्तराधि-

कहा जाता है कि रतनिसह बचपन में बहुत ही उद्धत प्रकृति का था। उसका बाल्यकाल बहुत कुछ नििहाल में ही बीता था। एवं महेश-दास उससे अधिक प्रसन्न न था। " तथापि सन् १६४० ई० में जब महेशदास गंगा-स्नान के लिए प्रयाग गया तब रतनिसह भी उसके साथ था, और ऐसा अनुमान होता है कि प्रयाग से लौट कर लाहौर आते समय रतनिसह भी महेशदास के साथ ही लाहौर चला आया था। "

कारी बनाने के लिए महेशदास ने शाहजहाँ की भी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। इस समय तक महेशदास केवल मनसबदार ही था, एवं मनसब के उत्तराधिकार का प्रश्न उठ ही नहीं सकता था। शाही दरबार में रतर्नासह का प्रवेश होने के कोई डेढ़ वर्ष बाद ही महेशदास को जालोर का परगना वंशपरम्परागत जागीर के रूप में मिला था।

<sup>60</sup> रतन०, पृ० ६ । वाल्यकाल में रतनिसह के जालोर न ग्राने या वहाँ ग्राकर ग्रिधिक न ठहरने का उल्लेख रतन० के लेखक ने किया है । यहाँ जालोर से महेशदास के परिवार के निवासस्थान का ही ग्रर्थ समभना चाहिए । रतन० के लेखक को यह ज्ञात न था कि सन् १६४२ ई० में जालोर परगना मिलने से पहिले महेशदास का निवास क्रमशः पीसंगिन ग्रीर जहाजपुर में रहा था ।

<sup>६८</sup> गुरूजी० ।

कल्याणदास के उत्तराधिकारी नियुक्त होने की सूचना का रतर्नासह के पास जालोर पहुँचना, रतर्नासह का दुखी होकर दिल्ली जाने का इरादा करना, दिल्ली जाने में कल्याणदास की जननीके बाधा डालने के विफल प्रयत्न, रतर्नासह का दिल्ली पहुँच कर जोधपुर के डेरे पर ठहरना, श्राम्बेर के मिर्जा राजा जयिसह से मिलना एवं उनसे सहायता का श्राक्ष्वासन पाना, श्रादि बातों का रतन०, पृ० १२-१३ पर विस्तृत विवरण दिया है। दन्तकथाश्रों तथा ख्यातों के श्राधार पर ही इनका उल्लेख वहाँ किया गया है। रासो० में इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं है। रासो०, पृ० ५१ पर तो रतर्नासह का महेशदास के साथ कहरकोप हाथी देखने काश्मीर से लौट कर जब नवम्बर ६, १६४० ई० को शाहजहाँ लाहौर पहुँचा तब तक महेशदास भी शाही सेवा में उपस्थित हो गया। आगामी दो वर्षों तक शाहजहाँ लाहौर में ही ठहरा रहा, और महेशदास भी शाहजहाँ की सेवा में वहाँ ही बना रहा। ये दो वर्ष महेशदास के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण प्रमाणित हुए; उसका मनसब बढ़ा, जमींदारी प्राप्त हुई और उसके पुत्र रतनसिंह का भी शाही दरबार में प्रवेश हो गया, जिससे उसके भावी उत्थान की नींव पड़ी।

जनवरी २२, १६४१ ई० को शाहजहाँ की वर्षगांठ थी, उसने ५०वें वर्ष में पदार्पण किया था; उसी उपलक्ष में उस दिन तुला दान हुआ और उत्सव होने लगे जो कई दिन तक लगातार लाहौर में होते ही रहे। "इसी उत्सव के सिलसिले में एक दिन" शाहजहाँ ने हाथियों की लड़ाई करवाने की आज्ञा दी। कहरकोप नामक एक शाही हाथी, जिस पर शाहजहाँ का विशेष प्रेम था, इस गज-युद्ध के लिए लाया गया। कहरकोप सर्वदा मस्त रहता था और उसको पूरी तरह वश में रखना सम्भव नहीं था। गज-युद्ध के लिए लाते समय वह राह में स्वच्छन्द होकर धूम-धाम करता बाजार में होता

जाने का उल्लेख है। श्रतएव रूयातों में दिया गया विवरण प्रधानतया कल्पना स्रोर स्रतिशयोक्ति से पूर्ण एवं स्रविश्वसनीय ही जान पड़ता है।

<sup>&</sup>lt;sup>६९</sup> पाद०, २, पु० २२२।

<sup>&</sup>quot; हाथियों की यह लड़ाई, और रतर्नासह से कहरकोप की यह मुठभेड़ किस दिन हुई यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। फ़रवरी ११ को शाहजहाँ ने महेशवास को एक हाथी प्रदान किया तथा फ़रवरी १५ को रतर्नासह को मुनहरी तलवार दी, एवं अनुमान यही होता है कि यह घटना फ़रवरी १० या ११, १६४१ ई० को ही घटी होगी।

हुआ शाही दरबार के स्थान पर जा पहुँचा। हाथियों की लड़ाई देखने को वहाँ बहुत भीड़ एकत्रित थी; महेशदास भी वहाँ उपस्थित था, और उसके साथ उसका ज्येष्ठ पुत्र रतनिसह भी वहीं एक ओर सीढ़ियों पर खड़ा था। हाथी को शाही दरवार-स्थान की सीढ़ियाँ चढ़ते देख कर रतनिसह से रहा न गया। उसे पीछे हटाने के लिए अपनी कटार निकाल कर वह आगे बढ़ा। अपने सामने आते हुए रतनिसह पर हाथी ने हमला किया और उसे सूंड से पकड़ कर धरती से उठा लिया। परन्तु रतनिसह ने तब भी साहस के साथ हाथी के सिर पर कटार मारी, और अवसर मिलते ही सूंड की पकड़ में से निकल कर फुर्ती के साथ वह हाथी के सिर पर चढ़ बैठा और अपनी कटार से हाथी पर चोटें करता ही गया। अन्त में घबरा कर हाथी लौटा और अवसर देखकर रतनिसह हाथी पर से कृद पड़ा। "

रतनसिंह की यह वीरता देखकर शाहजहाँ बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसको बहुत सराहा और रतनसिंह को महेशदास जैसे वीर पिता का उपयुक्त उत्तराधिकारी माना। अकहरकोप हाथी भी फ़रवरी

<sup>&</sup>lt;sup>थ</sup> रतन०, पु० १३-१५; रासो०, पु० ४७-५२।

जिस कटार से रतर्नासह ने कहरकोप का सामना किया था, वह एक साधारण सीधा-साधा शस्त्र हैं। उसी दिन से वह कटारी इस घराने की एक पूजनीय वस्तु समभी जाने लगी। रतर्नासह के उत्तराधिकारी एवं ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह के द्वारा यह पूजनीय कटारी रामसिंह के पुत्र केशवदास के अधिकार में आई और रतलाम राज्य का अन्त होने पर अन्य वंशकमागत सम्पत्ति एवं वस्तुओं के साथ यह कटार भी केशवदास के ही अधिकार में रही। यह कटार आज भी सीतामऊ राजघराने के शस्त्रागार में विद्यमान है, एवं शस्त्र-पूजा के समय बड़े आदर के साथ इसकी भी पूजा होती है।

<sup>&</sup>lt;sup>७२</sup> ख्यात० ग्रौर दन्तकथाग्रों के ग्राधार पर रतन०, पृ० १८ पर शाहजहाँ

११, १६४१ ई० को महेशदास को प्रदान कर दिया गया। "
एवं चार ही दिन बाद फ़रवरी १५ को शाहजहाँ ने रतनसिंह को
सुनहरी साज की एक फ़ौजी तलवार प्रदान की।

इस प्रकार अपनी वीरता, धैर्य और साहस द्वारा रतनसिंह ने शाहजहाँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रतनसिंह की वीरता की ख्याति सर्वत्र फैल गई, और महेशदास ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया।

श्रौर रतनिसह की बातचीत का विवरण दिया है जो चतुरतापूर्ण होते हुए भी बहुत कुछ कल्पनापूर्ण जान पड़ता है। यह संभव है कि इस समय जब शाहजहाँ को ज्ञात हुग्रा कि रतनिसह के ज्येष्ठ होते हुए भी महेशदास कल्याणदास को श्रिधक चाहता है एवं उसे ग्रपना उत्तराधिकारी बनाने को उत्सुक है, शाहजहाँ ने महेशदास को सलाह दी कि वह रतनिसह जैसे वीर पुत्र को ही ग्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे।

रतलाम०, पृ० ४-५ पर दिया हुम्रा वृत्तान्त ख्यातों म्रौर दन्तकथाम्रों के ही म्राधार पर लिखा गया है। रतन० में दिए हुए विवरण से इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय विभिन्नता नहीं है।

रासो०, पृ० ५२-५ पर कुम्भकर्ण ने शाहजहाँ श्रौर उसकी बेगमों की प्रसन्नता, रतर्नासह के प्रति उनका बर्ताव, एवं रतर्नासह श्रौर महेशदास को दिए गये पुरस्कारों का जो वर्णन लिखा है, वह श्रित-शयोक्ति पूर्ण है, श्रौर प्रधानतया कवि-कल्पना के ही श्राधार पर उसकी रचना हुई है।

ं पाद०, २, पृ० २२४। रासो०, पृ० ५३ पर लिखा है कि वह हाथी रतर्नासह को मिला था, जो ठीक नहीं जान पड़ता।

<sup>७४</sup> पाद०, २, पृ० २२४; रासो०, पृ० ४३; रतन०, पृ० १६-२०। <sup>७५</sup> इस घटना के बाद में दी गई महेशदास की सनदों एवं दान-पत्रों में रतन-सिंह का नाम भी मिलता है।

## ४ महेशदास की मान-वृद्धि एवं उसे जालोर का परगना मिलना

महेशदास का भाग्य-सितारा अब ऊँचा चढ़ने लगा। शाहजहाँ का वह विश्वासपात्र बनने लगा और उसके मनसब में भी निरन्तर वृद्धि होने लगी। अप्रेल १२, १६४१ ई० को उसका मनसब बढ़ा कर अब एक हजारी जात—८०० सवारों का कर दिया गया। " इसके कुछ ही माह बाद महेशदास छुट्टी लेकर जहाजपुर गया और कार्तिक विदी अमावस्या सं० १६९८ वि० (अक्तूबर २४, १६४१ ई०) को सूर्यग्रहण के अवसर पर तीर्थस्थान के लिए वह पुष्कर गया, और इस पर्व पर उसने देवा नामक ब्राह्मण को जहाजपुर परगने के अन्तर्गत कुछ धरती पुण्यार्थ दी। " पुष्कर में तीर्थ-स्नान के बाद महेशदास पुनः शाहजहाँ की सेवा में लाहौर लौट गया। वहाँ जनवरी ११, १६४२ ई० को तुलादान का दरवार हुआ, जिसकी खुशो में महेशदास का मनसब बढ़ा कर एक हजारी जात—एक हजार सवारों का कर दिया गया। "

इस समय ईरान का शाह सफ़ी क़न्धार को जीत कर पुनः ईरान के राज्य में लेने का दृढ़ निश्चय कर तैयारियाँ करने लगा । उसने अपने प्रधान सेनापित रुस्तम गुरजी को एक बड़ी सेना लेकर क़न्धार

<sup>&</sup>lt;sup>७६</sup> पाद०, २, पृ० २३०।

<sup>&</sup>quot; इस धरती-दान का ताम्न-पत्र महामहोपाध्याय डा० गोरीशंकरजी हीराचन्दजी स्रोभा के संग्रह में विद्यमान है। टीटा (टीटोड़ा) गाँव में १४६ बीघा धरती दान की गई थी। यह "टीटोड़ा" गाँव जहाजपुर से कोई १८ मील दक्षिण में है।

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> पाद०, २, पू० २८१।

के लिए रवाना किया और राह में निशापुर जाकर शाह के आने तक के लिए वहाँ पड़ाव करने का आदेश दिया। इन सब तैयारियों का विवरण सुन कर शाहजहाँ के दरबार में बड़ी हलचल मच गई। शाहजादे दारा के प्रधान सेनापितत्व में एक बड़ी सुसिज्जित सेना तैयार की गई। सैद खान जहाँ, रुस्तम खाँ वहादुर, मिर्जा राजा जयसिंह और राजा जसवंतिसह आदि सेनापितयों को इस सेना में नियुक्त किया गया। अन्य सेनानायकों के साथ महेशदास राठौड़ को भी इस सेना के साथ भेजा गया। अप्रेल १०, १६४२ ई० को यह सेना लाहौर से रवाना हुई। रवाना होते समय महेशदास को उसके मनसब के अनुरूप खिलअत, घोड़ा और अलम (भंडा) दिए गए। "

सिन्धु नदी पार कर जब यह सेना नीलाब नदी के पास पहुँची तब दारा ने सुना कि ईरान का शाह सफ़ी मई २, १६४२ ई० को ही काशान में मर गया। दारा सेना सहित ग़ज़नी में ठहरा रहा और उसने शाहजहाँ को इस घटना की सूचना दी। यद्यपि दारा का प्रस्ताव था कि अवसर देखकर हिरात और सीस्तान पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया जावे, परन्तु शाहजहाँ ने इसे स्वीकार नहीं

महेशदास को गहरे लाल रंग का भंडा मिला था। महेशदास एवं उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त ये भंडे केशवदास को प्राप्त हुए ख्रौर ख्राज भी वे केशव-दास के वंशज, सीतामऊ राजघराने के राजिचह्न हैं।

<sup>&</sup>quot; पाद०, २, पृ० २६३-४; दारा०, १, पृ० ३१-३२।

यह म्रलम (भंडा) हरा या गहरे लाल रंग का होता था; उस पर सुनहरी जर का चिह्न म्रौर सुनहरी जरीन गोट होती थी। एक हजार सवार का मनसब प्राप्त होने के बाद ही यह म्रलम मनसबदार को दिया जाता था। इर्विन०, पृ० ३१-२, ३४।

किया और सेना सहित लौट आने का उसे हुक्म दिया। ग़ज़नी से रवाना होकर सितम्बर २, १६४२ ई० को दारा लाहौर पहुँचा; महेशदास राठौड़•भी दारा की सेना के साथ ही शाहजहाँ की सेवा में वापस लौट आया था।

शाहजहाँ महेशदास से प्रसन्न था ही, अब उसने महेशदास का मान और पद-वृद्धि करने की सोची। अगस्त ३१, १६४२ ई० को उसने महेशदास का मनसब दुगना कर दिया; वह अब दो हज़ारी जात—दो हज़ार सवारों का मनसबदार बन गया। इस अवसर पर शाहजहाँ को यह भी आवश्यक जान पड़ा कि महेशदास को जागीर भी दी जावे जहाँ उसका परिवार आदि स्थायी तौर पर रह सके। अतएव अपना वतन (निवासस्थान) बनाने के लिए उसे जालोर परगना दिया। ' बहुत करके इसी अवसर पर महेश-दास के ज्येष्ठ पुत्र रतनिसह को भी चार सदी जात—दो सौ सवारों का मनसब मिला। ' इस प्रकार रतनिसह की भी गिनती शाही मनसबदारों में हो गई।

<sup>&</sup>quot;पाद०, २, पु० २६४-३०८; दारा०, १, पु० ३२-३३; बनारसी०, पु० २१६, २२०।

<sup>ं</sup> पाद०, २, पू० ३०८; नैणसी०, १, पू० १८२; ख्यात०, १, पू० १०६।

<sup>े</sup> पाद०, २, पृ० ६३५ पर लिखा है कि सन् १६४७ ई० में जब महेशदास मरा, तब रतनींसह का मनसब चार सदी-दो सौ सवारों का था। यह मनसब रतनींसह को कब मिला, इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक ग्रन्थ में नहीं मिलता है। रासो०, पृ० ५२-५३ के अनुसार कहरकोप के साथ रतनींसह की मुठभेड़ के दिन ही हाथी, तलवार ब्रादि के साथ ही रतनींसह को मनसब और जालोर का किला भी मिला। इस आधार पर रतन०, पृ० २०-२१ पर अनुमान किया गया है कि तलवार प्रदान किए जाते समय फ़रवरी १५, १६४१ ई०

अपने इस नए वतन का आवश्यक प्रवन्ध करने और अपनी नई जागीर पर अधिकार करने के लिए महेशदास शाहजहाँ से छुट्टी लेकर जालोर के लिए रवाना हुआ, और वह रतनसिंह को भी अपने साथ लेग्या।

जालोर का यह परगना सिरोही राज्य की उत्तर-पिक्चिमी सरहद पर स्थित है। अकबर के शासन काल में यह परगना अजमेर सूबे के अन्तर्गत सिरोही सरकार का ही एक महल माना जाता था। उस समय इस परगने पर बिहारी अफ़ग़ानों का अधिकार था, जिन्हें जोध-पुर के राजकुमार गजसिंह ने सन् १६१६ ई० में शाही आज्ञानुसार जालोर से मार भगाया और तब वे अफ़ग़ान पालनपुर में जा बसे। जब गजसिंह जोधपुरका शासक बना तो यह परगना उसको जागीर में दे दिया गया था, एवं उसके जीवन पर्यन्त वह उसी के अधिकार में रहा। "गजसिंह की मृत्यु होने पर सन् १६३८ ई० में यह परगना खालसा किया गया, और सन् १६४२ ई० में महेशदास को दिए जाने

को ही यह मनसब रतर्नासह को मिला होगा। परन्तु यह स्पष्ट है कि जाले।र की जागीर उक्त घटना के कोई डेढ़ वर्ष बाद मिली। श्रतएव यह श्रधिक सम्भव जान पड़ता है कि महेशदास को जागीर देते समय श्रौर उसका मनसब बो हजारी जात-दो हजार सवार का करने के सुश्रवसर पर ही रतर्नासह को भी शाही मनसब मिला।

<sup>ै</sup> रासो०, पृ० ५६ । नवम्बर १, १६४२ ई० को लाहौर से रवाना होकर झाहजहाँ जनवरी ५, १६४३ ई० को ग्रागरा पहुँचा ग्रौर ग्रागामी दो वर्ष तक वह ग्रागरा में ही रहा । (पाद०, २, पृ० ३१७, ३२०, ४०७) । महेशदास लाहौर से ही जालोर चला गया था, या ग्रागरा पहुँच कर उसने छुट्टी ली, ऐतिहासिक ग्रन्थों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है।

<sup>ं</sup> ब्राईन०, २, पृ० २७६; ख्यात०, १, पृ० १४२, १४३, १४१, १४४, १४६; मारवाड़०, १, पृ० १६४-५; जोघपुर०, १, पृ० ३८२-४।

तक ख़ालसे में ही रहा । जिस समय जालोर परगना महेशदास को मिला उस समय इस परगने की आमदनी लगभग तीन लाख रुपए की रही होगी। '' जालोरमें एक सुदृढ़ प्राचीन दुर्ग भी था, जो सुवर्ण-गिरि या सोनगिरि नाम से प्रसिद्ध था। '' जालोर परगने के अन्तर्गत संणा का छोटा सा इलाक़ा भी सिम्मिलित था। जालोर से कोई १८ मील दक्षिण में खारी नदी के दक्षिणी तीर पर स्थित संणा नामक कस्बे में बोड़ा चौहान वसते थे। जिस समय जालोर का परगना महेशदास को मिला, संणा के इलाक़े पर नारायणदास बोड़ा के पुत्र कल्याणदास बोड़ा का अधिकार था। उसने महेशदास की आधीनता स्वीकार कर ली और संणा का भूमिया मान कर महेशदास ने उसे वहाँ ही निर्विष्न रहने दिया। "

जालोर पहुँच कर महेशदास ने अपनी जागीर के इस परगने पर अपना अधिकार स्थापित किया, और वहाँ आवश्यक प्रबन्ध कर उसने अपने परिवार एवं कुटुम्वियों को भी जालोर बुला लिया। महेशदास के पुत्र, रतनिसंह, रायसल, कल्याणदास, फतेहिसंह और रामचन्द्र के अतिरिक्त किव कुंभकर्ण के कथनानुसार जो-जो व्यक्ति इस समय जालोर पहुँचे उनमें प्रमुख थे, महेशदास के भाई राजिसह के पुत्र, नाथ, भाविसह और विष्णुदास, महेशदास के दूसरे

<sup>ं</sup> ख्यात० में विभिन्न समय जालोर परगने की निम्नलिखित ग्राय का उल्लेख मिलता है:---

सन् १६१६ ई० में —— रु० ३,८७,७७०-१०-६ (१, पृ० १२३); सन् १६३० ई० में —— रु० २,८७,७७१-१२-६ (१, पृ० १४४); सन् १६७८ ई० में —— रु० ४,८७,४००-०-० (१, पृ० १६७)। "नैणसी०, १,पृ० १४२; रासो०,पृ० ४६; जोधपुर०, १,पृ० ४४-६। "नैणसी०, १,पृ० १८२।

भाई जुभारसिंह के पुत्र पृथ्वीराज, अभयराज और रामचन्द्र, सांचोरा चौहान शार्दूल के पुत्र अमरदास और भगवानदास, सांचोरा चौहान वीरवर बल्लू का पुत्र नरपाल, सांचोरा चौहान गोपालदास का पुत्र राम, सांचोरा चौहान अचलदास का पुत्र केहरी और सांचोरा चौहान भीम का पुत्र सुरजमल । ये सब रतनसिंह के साथी थे।"

महेशदास ने जालोर परगने का शासन-प्रबन्ध भी संगठित करने का प्रयत्न किया। अगस्त ८, १६४४ ई० को उसने मृहतो तिलोकसी सदारंग को जालोर परगने का क़ानूनगो नियुक्त किया। जालोर के आसपास पुराने ऊजड़ गाँव पुनः बसाने की ओर भी ध्यान दिया; डिडोरिया नामक गाँव को महेशपुरा नाम देकर पुनः आबाद किया। "इस प्रकार आवश्यक प्रबन्ध करके महेशदास पुनः शाही सेवा में पहुँचने को जालोर से चला। शाहजहाँ इस समय आगरा में था, एवं महेशदास भी आगरा पहुँचा और वहाँ शाहजहाँ की सेवा में बना रहा।

# ६. श्रन्तिम वर्ष (१६४४-४७ ई०); मान-वृद्धि, युद्ध एवं मृत्यु

लगभग दो वर्ष तक आगरा में रह कर जनवरी १४, १६४५ ई० को शाहजहाँ वहाँ से लाहौर के लिए रवाना हुआ। महेशदास आगरा में शाहजहाँ की सेवा में तत्पर था, वह भी

<sup>&</sup>lt;sup>८८</sup> रासो०, पु० ७० ।

सांचोरा चौहानों के पारस्परिक सम्बन्धों म्रादि के लिए देखो—-नैणसी०, १, पृ० १७६-१७७।

<sup>ं</sup> जोधपुर श्राकियालाजिकल डिपार्टमेण्ट के संग्रह में प्राप्य सनद; फ़ेह-रिस्त०।

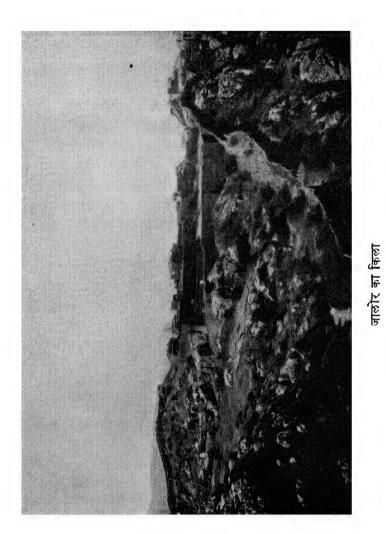

आलार का प्रातत्व-विभाग के सौजन्य से प्राप्त चित्र)

शाहजहाँ के साथ लाहौर की ओर चला। मार्च २० को महेशदास शाहजहाँ के साथ ही लाहौर पहुँचा, और दूसरे दिन मार्च २१ को शाहजहाँ ने महेश्वदास को लाहौर का किलेदार नियुक्त किया और इस नियुक्ति के अनुरूप उसे खिलअत भी प्रदान किया। ' लगभग एक वर्ष तक महेशदास इसी पद पर बना रहा। काश्मीर यात्रा से लौट कर जब शाहजहाँ अक्तूबर २५, १६४५ ई० को पुनः लाहौर पहुँचा, तव महेशदास लाहौर की किलेदारी पर ही नियुक्त था, और वहाँ शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हुआ था। ' महेशदास ने किलेदारी का कार्य बहुत ही योग्यता पूर्वक किया, एवं जनवरी ११, १६४६ ई० को तुलादान के सुअवसर पर लाहौर में ही महेशदास का मनसब पाँच सदी जात बढ़ाकर अब ढाई हजार जात—दो हजार सवारों का कर दिया गया।

इधर सन् १६४५ ई० से ही बल्ख-बुखारा में कई एक पारस्परिक भगड़े और गृह-युद्ध उठ खड़े हुए थे। वहाँ के शासक नजर महम्मद के विरुद्ध विद्रोह होने लगे और उसका पुत्र अब्दुल अजीज समरक़न्द-बुखारा का खान बन बैठा था। नजर महम्मद अब भी बल्ख का शासक था, परन्तु उसे अपने पुत्र और उसके साथियों की तरफ़ से पूरी पूरी आशंका बनी हुई थी, एवं उसने शाहजहाँ की मदद चाही। शाहजहाँ ने इस अवसर को हाथ से जाने न दिया। नजर महम्मद को सहायता देने के बहाने उसने मध्य एशिया में बल्ख-बुखारा प्रदेश पर मुग़ल सत्ता स्थापित करने का अच्छा अवसर देखा। जनवरी

<sup>&</sup>lt;sup>९०</sup> पाद०, २, पू० ४०७, ४१३-४।

<sup>&</sup>lt;sup>९१</sup> पाद०, २, पु० ४१४, ४७० ।

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup>पाद०, २, पू० ४८० ।

११, १६४६ ई० को नजर महम्मद का दूत शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हुआ, और तत्काल ही शाहजहाँ ने सहायता देने का वादा कर इस चढ़ाई के लिए सेना तैयार करने का हुक्म दिया।

शाहजादे मुराद को इस चढ़ाई पर जाने वाली सेना का प्रधान सेनापित नियुक्त किया, और उसके साथ ५०,००० सवार और १०,००० पैदल सिपाही, तोपची आदि नियुक्त हुए। मुग़ल साम्नाज्य के प्रायः सब कुशल योद्धा और सेनानायक इस सेना के साथ भेजे गए। राजा विठ्ठलदास गौड़ को इस सेना के हरोल का सेनानायक नियुक्त किया, और अन्य राजपूत सरदारों के साथ महेशदास राठौड़ भी हरोल में जाने के लिए तैनात किया गया। फ़रवरी ६, १६४६ ई० को मुराद यह सेना लेकर लाहौर से रवाना हुआ और महेशदास भी उसी के साथ काबुल के लिए चल पड़ा। राह में कई दिन तक पेशावर में ठहरने के बाद अन्त में मई १५ को मुराद काबुल पहुँचा। राजा विठ्ठलदास, महेशदास आदि अन्य राजपूतों के साथ पेशावर से बंगष के घाटे में होता हुआ काबुल आया और मुराद के साथ येशावर से

मुराद के पीछे-पीछे शाहजहाँ भी मार्च २६, १६४६ ई० को लाहौर से काबुल के लिए रवाना हुआ। मई ११ को वह पेशावर पहुँचा। चन्द्र मास के हिसाव से मई १४ को शाहजहाँ की वर्षगाँठ थी एवं उसके उपलक्ष में पेशावर में ही तुलादान हुआ, और इस अवसर पर कई एक अमीरों और सरदारों के मनसब और मान में वृद्धि हुई। महेशदास राठौड़ के मनसब में भी पाँच सदी जात बढ़ा कर अब तीन हजारी जात-दो हजार सवारों का कर दिया गया; महेशदास को

भ बनारसी०, पृ० १६१-५; पाद०, २, पृ० ४७६, ५३०-२।

<sup>&</sup>lt;sup>९४</sup> पाद०, २, पृ० ४६२-५; बनारसी०, पृ० १६५ ।

नक्क़ारा प्रदान किया गया । यों अब महेशदास की गणना मुग़ल साम्राज्य के प्रधान अमीरों (अमीर-इ-आजम) में होने लगी। "

शाहजहाँ मई १५, १६४६ ई० को पेशावर से रवाना होकर मई २८ को काबुल पहुँचा। परन्तु उसके काबुल पहुँचने से पहिले ही शाही सेना बल्ख के लिए रवाना हो गई थी। मुराद ने राजा विठ्ठल-दास के सेनानायकत्व में मई २४ को हरोल को रवाना किया, और तीन दिन बाद वह स्वयं भी बाक़ी रही सेना को लेकर काबुल से चल पड़ा। महेशदास विठ्ठलदास के साथ हरोल में रवाना हुआ था। हरोल जून २ को गुलबहार पहुँचा और वहाँ राह में पड़ी हुई वर्फ़ को उठवा कर राजा विठ्ठलदास ने रास्ता साफ़ करवाया। विट्ठलदास के साथ ही महेशदास जून ६ को तूल के घाटे से गुजरा। मुग़ल साम्राज्य की सरहद यहाँ समाप्त हो गई। "

अब सारी शाही सेना एक साथ ही बल्ख की ओर बढ़ी। जून २५ को कुंदुज होता हुआ जुलाई १ को मुराद बल्ख के पास जा पहुँचा और दूसरे दिन उसने बल्ख पर अधिकार कर लिया। यह सेना नजर महम्मद की ही सहायता के लिए भेजी गई थी, और नजर महम्मद भी मुराद से मिलने को तैयार ही बैठा था, किन्तु जब शाही सेना बल्ख के पास पहुँची तो नजर महम्मद डर कर बल्ख से भाग गया। मुराद ने यह बात सुनी तो उसने बहादुर खाँ और असालत खाँ को

<sup>🤫</sup> पाद०, २, पृ० ५००, ५०४-५; इविन०, पृ० ६ ।

इविन लिखता है कि विशेष ग्रनुग्रह होने पर ही नक्क़ारा श्रौर नोबत बजाने का ग्रिधिकार दिया जाता था; दो हजार सवार या उससे उच्च मनसब वालों को ही यह ग्रिधिकार प्रदान किया जाता था। इविन०, पृ० ३०।

<sup>&</sup>lt;sup>९६</sup> पाद०, २, पृ० ५०६, ५०६, ५०६, ५१३-५१४; बनारसी०, पृ० १६६-७।

नजर महम्मद का पीछा करने को भेजा, एवं राजा विट्ठलदास और तमाम राजपूतों को हरोल समेत अपने पास ही रखा। इस प्रकार महेशदास के भी मुराद के साथ बल्ख में ही रहने का निश्चय हुआ। परन्तु महेशदास राठौड़ रूपसिंह राठौड़, रामसिंह राठौड़, तथा अन्य कई राजपूत सरदार बहादुर खाँ और असालत खाँ के साथ हमदर्दी दिखाने एवं उनके साथ युद्ध में शामिल होकर अपनी वीरता प्रदिशत करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, अतएव मुराद और अमीर-उल्-उमरा अलीमर्दान खाँ की आज्ञा लिए बिना ही वे असालत खाँ और बहादुर खाँ के साथ शामिल होकर नजर महम्मद का पीछा करने को चले गए। "

नजर महम्मद का पीछा करती, और उसके साथियों को गिरफ्तार करती हुई यह सेना जुलाई ६, १६४६ ई० को ग़ोती गाँव पहुँची। वहाँ पता लगा कि ग़ोती से छः कोस की दूरी पर स्थित शेरग़ान नामक क़स्बे में नजर महम्मद उजबकों और अलमानों से मिल कर इस सेना का सामना करने की तैयारी कर रहा था। अतएव ग़ोती से उसी दिन सेना आगे बढ़ी, और बहादुर खाँ एवं असालत खाँ ने युद्ध के लिए अपनी सेना को व्यवस्थित किया। महेशदास आदि राजपूतों को हरोल में दाहिनी ओर रखा।

नज़र महम्मद के पास शेरग़ान में १०,००० उजबक और अलमान थे, मगर जब उन्होंने सुना कि मुग़ल सेना उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी तो उनमें से कई शेरग़ान से निकलकर अंदखुद को चल दिए। बाकी रहे सैनिकों को लेकर नज़रमहम्मद शेरग़ान से निकला और सामना करने के लिए मुग़ल सेना की ओर बढ़ा, परन्तु

<sup>😘</sup> पाद०, पु० ५२७, ५४६-५०; बनारसी०, पृ० १६७-६।

मुग़ल सेना के साथ मुठभेड़ होने पर मुग़ल सैनिकों के बाणों और बन्दूकों की मार से घबरा कर नजर महम्मद के साथी भाग खड़े हुए। तब विवश होकर नजरमहम्मद भी युद्ध से मुहँ मोड़ कर अंद-खुद को चला गया। शाही सेना ने शेरग़ान पर अधिकार कर लिया। शाही सेना की इस विजय का समाचार जुलाई १२ के दिन शाह-जहाँ को काबुल में ज्ञात हुआ। इस सफलता को प्राप्त करने में जिन-जिन अमीरों, सरदारों या सेनानायकों ने हाथ बटाया था, उनके साथ ही साथ महेशदास राठौड़ को भी खिलअत मिला और उसके मनसब में ५०० सवार बढ़ा दिए, जिससे उसका मनसब अब तीन हजारी जात—ढाई हजार सवार का हो गया। '

शेरग़ान-विजय ३ की ये खुशियाँ समाप्त भी न होने पाई थीं कि शाहजहाँ को मुराद का पत्र मिला, जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि उसे बल्ख से वापस काबुल बुला लिया जावे। शाहजहाँ ने पत्र द्वारा मुराद को समभाने का प्रयत्न किया, परन्तु मुराद पुनः वापस बुलाए जाने का आग्रह करता ही रहा और शाहजहाँ का उत्तर आने से पहिले ही बहादुर खाँ, असालत खाँ और उनके साथ की सारी सेना को शेरग़ान से वापस बल्ख बुला लिया। यों महेशदास पुनः बल्ख को लौट आया।

शाहजहाँ ने अन्त में जुलाई ३० को अपने वजीर सादुल्ला को बल्ख भेजा। अगस्त १० को वहाँ पहुँचकर सादुल्ला ने मुराद को बहुत समभाया, किन्तु वह अपनी जिद से नहीं टला, और सादुल्ला के पहुँचने के दो-तीन दिन बाद ही मुराद बल्ख से काबुल के लिए रवाना हो गया। तब तो सादुल्ला खाँ बल्ख का शासन-प्रबन्ध सुब्यवस्थित

<sup>&</sup>lt;sup>९८</sup> पाद०, २, पृ० ५५०-५५२, ५५४; बनारसी०, पृ० १६६-२०० ।

करने लगा। अगस्त १७ या १८ के लगभग, शाहजहाँ की आज्ञा-नुसार सादुल्ला खाँ ने नजर महम्मद की जो औरतें, बेटे-बेटियाँ और पोते बल्ख में थे, उन सबको राजा विट्ठलदास गौड़, महेशदास राठौड़, खलीलुल्ला खाँ, लेहरास्प खाँ आदि के साथ काबुल के लिए रवाना किया। महेशदास और उसके सब साथी अगस्त ३० को काबुल पहुँच कर शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हुए।"

काबुल पहुँचकर महेशदास पुनः शाहजहाँ की सेवा में रहने लगा। सितम्बर १०, १६४६ ई० को शाहजहाँ काबुल से लाहौर के लिए रवाना हुआ; महेशदास भी उसके साथ भारत की ओर लौटा और सम्प्राट् के साथ ही नवम्बर ९, १६४६ ई० को वह लाहौर पहुँच गया। ""

बल्ख की इस चढ़ाई में महेशदास ने बड़ी वीरता और साहस का परिचय दिया था। इस पिछले वर्ष भर में उसका मनसव भी बहुत बढ़ गया था। निरन्तर उसकी मान-वृद्धि हो रही थी। संभव था कि सन् १६४७ ई० में होने वाली बल्ख-बदकशाँ की चढ़ाई में वह पुनः भेजा जाता, परन्तु दुर्भाग्यवश वह दीर्घायु न हो सका। मार्च ६, १६४७ ई० को महेशदास की लाहौर में मृत्यु हो गई। '' लाहौर के काज़ी के बाग़ में ही महेशदास की दाहिकया की गई; बाद में उसी स्थान पर एक छत्री भी बनवाई गई थी। '' महेशदास की मृत्यु की सूचना तथा उसकी पाग पहुँचने पर उसकी सातवीं रानी, रामपुरा

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup> पाद०, २, पृ० ५६४, ५७१; बनारसी०, पृ० २००-२०१।

<sup>&</sup>lt;sup>१००</sup> पाद०, २, पृ० ५६४, ६०६।

<sup>&</sup>lt;sup>१०१</sup> पाद०, २, पृ० ६३५।

<sup>&</sup>lt;sup>१०२</sup> गुरूजी०; राणी० ।

के हिरिसिंह चन्द्रावत की पुत्री सरस कुँवर चन्द्रावती जालोर में सती हुई। १९९

महेशदास वीर और साहसी था, और पिछले वर्षों में उसकी गणना अनुभवी और युद्ध-प्रिय सेनानायकों में की जाती थी। अपनी ही योग्यता तथा साहस के बल पर मुग़ल साम्राज्य के एक मनसबदार के साधारण सैनिक से बढ़ते २ उसने "अमीर-इ-आजम" के मान को प्राप्त किया था। मृत्यु के समय उसका मनसब तीन हजारी जात—ढाई हजार सवारों का था, और सारे मुग़ल साम्राज्य के हिन्दू मनसबदारों में उसका आठवाँ नम्बर था। '' शाहजहाँ का वह बहुत ही विश्वासपात्र था। शाही दरबार में सिहासन के पास ही एक संदली रहती थी जिस पर शाहजहाँ की तलवार और तीरकश आदि रखे रहते थे; शाही दरबार के समय उस संदली एवं शाही अस्त्र-शस्त्रों की देख-रेख करने का कार्य महेशदास को सौंपा गया था। शाही सवारी के समय भी शाहजहाँ के पीछे कुछ ही गज की दूरी पर वह वरावर वना रहता था। अतएव जब शाहजहाँ ने महेशदास की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत खेद हुआ। महेश-दास के सैनिक तितर-वितर न हो जायँ, इसी विचार से शाहजहाँ ने

<sup>&</sup>lt;sup>१०३</sup> रासो०, पु० ७२।

<sup>&</sup>lt;sup>१०</sup> महेशदास से श्रधिक मान-प्राप्त एवं ज्यादा मनसब वाले सात हिन्दू मनसबदार थे:——

<sup>(</sup>१) राजा जसवन्तिंसह—जोधपुर, (२) राजा जर्यासह— ग्राम्बेर, (३) राणा जगर्तिंसह—उदयपुर, (४) राजा विठ्ठलदास गौड़, (५) राजा पहार्ड़ींसह बुन्देला—ग्रोरछा, (६) शत्रुसाल हाड़ा—बूंदी, ग्रौर (७) माधोसिह हाड़ा—कोटा । पाद०, २, पृ० ७२२-३।

महेशदास के उत्तराधिकारी, रतनिसह राठौड़ को विशेष रूपेण अधिक मनसब दिया। ''

महेशदास को वतन ( निवास-स्थान ) के तौर पर जालोर परगना जागीर में प्राप्त हुआ था जो उसी रूप में उसके उत्तराधिकारी के पास भी रहा । इस प्रकार महेशदास ने एक नवीन राज्य की स्थापना की थी, जिसके ही आधार पर आगे चलकर रतनसिंह ने रतलाम के प्रथम राज्य की नींव डाली । महेशदास को मुग़ल साम्राज्य से कभी भी "राजा" या इसी प्रकार का कोई भी खिताब नहीं मिला था; फ़ारसी ग्रन्थों में केवल उसका नाम ही लिखा मिलता है । अपने निजी पत्र-व्यवहार और उसके द्वारा दी गई सनदों आदि में वह स्वयं को "महाराज" लिखता था। "

यों महेशदास ने अपने पुत्र के कुल की भावी महत्ता और अपूर्व गौरव की नींव डाली। किन्तु युद्धक्षेत्र में शत्रुओं का सामना करते हुए कट-कट कर गिरने वाले, अपने प्राणों की बाज़ी लगा कर जीवन की चौसर खेलनेवाले, सर्वस्व की आहुति देकर स्वर्गीय गौरव-आभा प्राप्त करने वाले, मर कर अमर होने वाले, अनोखे वीरों का महत्व, जीवन भर युद्ध में रत इस सफल साहसी योद्धा के भाग्य में बदा न था। सफलता के इस लाड़िले की मृत्युकालीन इस अनपेक्षित अनहोनी विफलता को देख कर किव कुंभकर्ण भी सिहर कर कह उठा,——

''निर्भय निसंक छहतीस कुल, दिल दिलेल रखहु लख । अनफेर पित्ति सतसतिरन,मधुकर घर सज्या मरन ॥'''°

<sup>&</sup>lt;sup>१०५</sup> पाद०, २, पृ० ६३५; मा० उ०, ३, पृ० ४४६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१०६</sup> सनदें०; राजव्यास०।

<sup>&</sup>lt;sup>१०७</sup> रासो०, पू० ७३।

और शाहजहाँ ने भी विधि की इस विडम्बना से उदास होकर कहा, "महेशदास जैसे योद्धा को रणक्षेत्र में वीर-गित प्राप्त होनी थी कि वह अनेकों शत्रुओं को तलवार के घाट उतार कर ही सुखनींद सोता।"" पूरे ग्यारह वर्ष बाद रतनिसह ने पिता की इस विफलता को क्षिप्रा के तीर पर अपने रुधिर से धोकर उसे एक भूली हुई बात बना दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>१०८</sup> पाद०, २, पू० ६३५ ।

# खरड-२ रतलाम राज्य की स्थापना

एवं

उसका ग्रन्त

(१६४७-१६६४ ई०)



रतनसिह

#### अध्याय १

### रतनसिंह '

#### (१६४७-१६५८ ई०)

# रतनसिंह का जालोर पाना; बल्ख की चढ़ाई श्रौर कन्धार का प्रथम घेरा; १६४७-१६४६ ई०

मार्च, सन् १६४७ ई० में जब लाहौर में महेशदास की मृत्यु हुई तब उसका ज्येष्ठ पुत्र रतनिसह जालोर था। इस समय रतनिसिंह का मनसब चार सदी जात-दो सौ सवारों का था। शाहजहाँ महेशदास से बहुत ही प्रसन्न था, एवं वह रतनिसिंह की वीरता से भी पिरिचित था। शाहजहाँ चाहता था कि महेशदास की सेना तितरिवतर न हो जावे, अतएव महेशदास की मृत्यु के साथ ही शाह-जहाँ ने जालोर का परगना रतनिसिंह को दे दिया और रतनिसिंह का मनसब बढ़ाकर डेढ़ हजारी जात-डेढ़ हजार सवार का कर दिया गया। शाहजहाँ ने रतनिसिंह को यह भी हुक्म भेजा कि महेशदास की

<sup>&#</sup>x27;पाद०, वारिस०, कम्बू०, श्रादि फ़ारसी ग्रन्थों में उसका नाम सिर्फ 'रतन राठौड़' या 'रतन वल्द महेशदास राठौड़' ही लिखा मिलता है। ख्यात०, १,पू०,१०६, २०७ पर भी इसका नाम सिर्फ 'रतन' दिया है। इससे श्रनुमान यही होता है कि नाम के साथ 'सिंह' बाद में ही जोड़ा गया।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पाद०, २, पू० ६३५।

मृत्यु से सम्बद्ध धार्मिक क्रिया-कर्म से निपटने पर अपनी सेना के साथ वह शाही सेना में सम्मिलित हो जावे।'

सन् १६४६ ई० में बल्ल-विजय एवं नज़र महम्मद के भाग जाने से ही मध्य एशिया का मामला सुलक्षा नहीं। अतएव शाह-जहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को गुजरात से बुला कर जनवरी २१, १६४७ ई० को उसे बल्ख और बदक्शाँ का सूबेदार नियुक्त किया। फरवरी १० को औरंगजेब लाहौर से अपने सूबों के लिए रवाना हुआ; और औरंगजेब की सहायता करने और युद्ध-क्षेत्र के निकट रहने के लिए मार्च १५, १६४७ ई० को शाहजहाँ भी लाहौर से रवाना हुआ और अप्रैल २५ को काबुल जा पहुँचा।

अपने पिता महेशदास के क्रिया-कर्म से निपटने पर जालोर में रतन-सिंह का राजितलक हुआ, और तदुपरान्त शीघ्य ही उसे बादशाही सेना में सिम्मिलित होने को रवाना होना पड़ा। रतनिसंह का ज्येष्ठ पुत्र रामिसह इस समय लगभग ९ वर्ष का था; रतनिसंह ने उसे जालोर ही छोड़ा, और वह अपने काका जसवंतिसंह को लेकर अपनी सेना के साथ शाहजहाँ की सेवा में पहुँचने को चला। शाह-जहाँ काबुल में था एवं रतनिसंह भी जालोर से सीधा काबुल गया और मई मास (१६४७ ई०) में वहीं शाही दरवार में वह जा पहुँचा।

उधर औरंगज़ेब शाही सेना के साथ अप्रैल ७, १६४७ ई० को

<sup>₹</sup>रासो०, पु० ७७।

<sup>ँ</sup>पाद०, २, पू० ६२४, ६३२, ६३८, ६७०, ६७८; स्रौरंग०, १-२, पू० ८४।

<sup>ै</sup> रासो०, पु० ७६-७६; पाद०, २, पु० ६८४ ।

काबुल से रवाना होकर कहमर्द होता हुआ मई २५ को बल्ख पहुँचा। राह में उज़बेगों ने शाही सेना पर कई बार हमले किए। मई २९ को औरंगजेब बल्ख से अकच्या की ओर बढ़ा। नज़र महम्मद का बड़ा लड़का अब्दुल अजीज खाँ बुखारा का शाह था, उसने मुग़लों का सामना करने के लिए एक बड़ी सेना एकत्रित की। अकच्या की ओर बढ़ती हुई मुग़ल सेना को प्रति दिन दुश्मनों की सेना का सामना करना पड़ता था। पशाई पहुँचने पर औरंगजेब को बुखारा की एक बड़ी सेना के बल्ख की ओर बढ़ने की सूचना मिली, एवं औरंगजेब बल्ख के लिए लौट पड़ा। जून ९ तक प्रति दिन दुश्मनों के साथ युद्ध होता रहा किन्तु वे मुग़ल सेना को विशेष हानि न पहुँचा सके। अन्त में जून ९ को अब्दुल अज़ीज़ ने सिन्ध की बातचीत प्रारंभ करने का संदेशा भेजा। जून ११ को औरंगजेब भी शाही सेना के साथ बल्ख को लौट आया, और सिन्ध की शर्तों के बारे में बातचीत प्रारंभ हुई। पै

इस चढ़ाई के समय प्रारम्भ से ही औरंगजेब सैनिकों की कमी अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसकी सेना का एक बहुत बड़ा भाग तलीक़ान, कुन्दुज़, रुस्तुक़, तिरिमज़, आदि स्थानों पर मुग़लों का अधिकार बनाए रखने को उन स्थानों पर नियुक्त था। काबुल पहुँच कर शाहजहाँ ने औरंगजेब की सहायता के लिए भेजने को सेना एक-त्रित की। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के सेनापितत्व में यह सेना जून ४, १६४७ ई० को शाहजहाँ ने काबुल से रवाना की और उसके साथ बीस लाख रुपया भी औरंगजेब को भेजा गया। इस सेना के साथ रतनसिंह को भी भेजा गया, और रवाना होने से पहिले उसके मनसब के अनुरूप एक खिलअत और घोड़ा उसे प्रदान किया। रतनसिंह का

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> पाद०, २, ६७१-६**६४, ७०४; म्रोरंग०, १-२, पृ० ८६-**६४ ।

काका जसवंत सिंह भी इसी सेना के साथ भेजा गया और रवाना होते समय उसे भी एक घोड़ा मिला। परन्तु जयसिंह के साथ रतनसिंह जब बल्ख पहुँचा, तब तक वहाँ युद्ध समाप्त हो चुका था, और सन्धि की बातचीत चल रही थी, एवं तत्काल ही वहाँ उसे किसी युद्ध में भाग न लेना पड़ा।

शाहजहाँ की आज्ञानुसार औरंगजेब ने नजर महम्मद के साथ सिन्धि कर ली, और कई माह की बातचीत के बाद नजर महम्मद ने सितम्बर २३ को अपने पोते को औरंगजेब के पास भेजा और बीमारी का बहाना बनाकर वह स्वयं नहीं आया । परन्तु सरदी का मौसम आ रहा था और औरंगजेब स्वयं भी बल्ख से लौट जाने को उत्सुक था, एवं अपने अन्य शाही अफ़सरों की सलाह को मान कर उसने काबुल लौटने का निश्चय किया । बल्ख से उत्तर में नियुक्त विभिन्न सैनिक नाकों से शाही सेना को लौटाने के लिए प्रबन्ध किया गया; तिरिमज से सादत खाँ को ले आने के लिए जयसिंह भेजा गया, बहुत करके रतनसिंह भी जयसिंह के साथ तिरिमज गया होगा ।

अक्तूबर १, १६४७ ई० को औरंगजेब का पड़ाव बल्ख के पास ही मैदान में स्थित जलगाए नामक स्थान में था। उसी दिन औरंग-जेब ने बल्ख का किला, वह सारा प्रदेश और वहाँ संग्रहीत समस्त धान्य आदि नजर महम्मद के पोतों आदि को सौंप दिया। दूसरे दिन जयसिंह भी तिरमिज से लौट कर जलगाए में शाही सेना में

<sup>&</sup>quot;ग्रौरंग०, १-२, पु० ६६-६६; पाद०, २, पु० ६६४।

र्श्रोरंग०, १-२, पृ० ६४-६६; वारिस०, १, प० ७ ब।

तिरिमज बल्ख से कोई ३६ मील उत्तर-पूर्व में ग्रक्षु (Oxus) नदी पर ३७° १४' उत्तर, ६७° १४' पूर्व मे स्थित है।

सम्मिलित हो गया, तथा अक्तूबर ३ को औरंगज़ेब सारी शाही सेना को लेकर जलगाए से काबुल के लिए लौट पड़ा। लौटती हुई इस शाही सेना के लिए औरंगज़ेब ने पूरा २ प्रबन्ध किया। दाहिने पहलू के बचाव के लिए उसने जयसिंह और उसके राजपूत साथियों को नियुक्त किया, जिनमें रतनसिंह भी था।

काबुल लौटते समय की इस यात्रा में शाही सेना को कई एक किठनाइयों का सामना करना पड़ा। अलमानों के दल शाही सेना का पीछा कर निरन्तर लूट-खसोट और हमले कर रहे थे। गज़नियाक की सकड़ी घाटी में से शाही सेना किठनाई के साथ धीरे-धीरे गुज़री। अक्तूबर ८ को शाही सेना का पिछला हिस्सा जब घाटी से गुज़र रहा था, तब अलमानों की एक बहुत बड़ी फ़ौज उस पर हमला करने को बढ़ी। तब एक ओर से नज़र बहादुर और रतनसिंह ने, और दूसरी ओर से मोतिमद खाँ आदि अफ़सरों ने अलमानों पर हमला किया। इस युद्ध में रतनसिंह दिल खोल कर बड़ी मेहनत से लड़ा और साहस तथा वीरता का उसने पूर्ण परिचय दिया। अलमान रतनसिंह और उसके साथियों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद रतनसिंह और उसके साथी लौट आए। अक्तूबर १४ को शाही सेना गज़नी पहुँची। "

<sup>े</sup>वारिस०, १, प० ७ ब-६ ग्र; ग्रोरंग०, १,२, पु० ६६-६७।

<sup>ं°</sup> वारिस०, १, प० = ग्र; मा० उ०, ३, पृ० ४४६; ईलियट०, ७, पृ० =०; ग्रोरंग०, १-२, पृ० ६६-६७।

ईिलयट० में ग़लती से अल्प-विराम 'केशजी' शब्द के बाद न छप कर 'केशजी' के पहिले छप गया हैं। रतलाम०, पृ० ५ पर फ़ुटनोट नं० २ में ईिलयट के इस उल्लेख का उद्धरण देते हुए वहाँ की छापे की इस भूल को दुहरा कर "महेशदास का पुत्र, केशजी रतर्नांसह" लिखा है। 'केशजी' शब्द असल में 'केशगी' होना

सरदी निरन्तर बढ़ती जाती थी, बर्फ़ पड़ने लगी थी। हिन्दू-कुश पार करते समय तो शाही सेना को बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों या घाटियों से गुजरना पड़ा था। अब हजारा के लोग भी उज़बकों से मिल कर शाही सेना का पीछा कर लूट-खसोट करने लगे। माल-असबाब ढोने वाले मनुष्य और जानवरों की भी संख्या पर्याप्त न थी, जिससे शाही सेना बहुत धीरे-धीरे लौट रही थी। अक्तूबर २४ को सेना हिन्दूकुश पहुँची। अपनी सेना को यहीं छोड़ कर औरंगज़ेब स्वयं तेजी से काबुल के लिए रवाना हुआ और तीन दिन में वहाँ जा पहुँचा।"

किन्तु तब तक सारी शाही सेना हिन्दूकुश को भी पार न कर चुकी थी। जयसिंह और उसके राजपूत साथी, जिनमें रतनिसह और उसके सैनिक भी थे, शाही खजाना एवं उसके जिम्मेदार अफ़सर जुल्फ़िक़ार खाँ, शाही सामान-असबाव तथा बहादुर खाँ के नेतृत्व में आने वाला शाही सेना का अन्तिम विभाग अभी कई मंजिल पीछे रह गए थे। कड़ी सरदी और निरन्तर बरफ़ पड़ने के कारण शाही सेना के इन दलों को अनिगिन्ति किठनाइयाँ उठानी पड़ीं। हज़ारा के लोग लूट की आशा से निरन्तर हमले कर रहे थे। रतनिसंह और उसके सैनिकों को भी ये सारी किठनाइयाँ भेलनी पड़ीं और आवश्यकतानुसार दुश्मनों का भी सामना कर उनसे युद्ध करना पड़ा। नवम्बर १०, १६४७ ई० को ही सारी सेना काबुल पहुँच पाई। 'व

चाहिए, जो श्रफ़ग़ानों की एक जाति का नाम है। नजर बहादुर इसी केशग़ी जाति का श्रफ़ग़ान था। मा० उ०, ३, पृ० ७७७; होड़ीवाला कृत 'स्टडीज इन इण्डो-मुस्लिम हिस्ट्री', पृ० ६३६।

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> वारिस०, १, प० ८ ब; स्रौरंग०, १-२,पृ० ६७-६८।

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> वारिस०, १, प० ८ ब-६ म्र; श्रौरंग०, १-२, पृ० ६७-६८ ।

शाहजहाँ तो औरंगजेव को सिन्ध कर काबुल लौट आने की आज्ञा देकरअगस्त २१,१६४७ ई० को ही काबुल से हिन्दुस्तान को लौट पड़ाथा। अक्तूबर २४ को वह लाहौर पहुँचा और दो सप्ताह वहाँ ठहर कर वह दिल्ली होता हुआ जनवरी १, १६४८ ई० को आगरा जा पहुँचा। औरंगजेब के काबुल लौटने तक काबुल में ठहरने को शाहजहाँ अपने दूसरे बेटे शुजा को छोड़ आया था; औरंगजेब के काबुल पहुँच जाने पर शुजा काबुल से रवाना होकर फरवरी ७,१६४८ ई० को शाहजहाँ के पास आगरा लौट आया।

शाहजहाँ को आशंका थी कि बल्ख-बुखारा की ओर से कहीं काबुल पर आक्रमण न हो जावे एवं उसने औरंगज़ेब को मार्च, १६४८ ई० तक अटक पार ही रखा। और जब यह अंदेशा न रहा तब मार्च १६, १६४८ ई० के बाद उसे मुलतान का सूबेदार नियुक्त कर वहाँ जाने की आज्ञा दी। परन्तु बल्ख और बदकशाँ पर चढ़ाई करने के लिए जो सेना भेजी गई थी, काबुल पहुँचते ही वह भारत वापस बुला ली गई। जयसिंह सीधा आम्बेर चला गया, और रतन-सिंह अपने सैनिकों को लेकर जालोर को लीट गया। "

महेशदास की मृत्यु के बाद तत्काल ही रतनसिंह को शाही सेना

इसी घटना को लेकर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखा है:--

<sup>&</sup>quot;यौं दल काढ़े बलक तें तें जयसिंह भुवाल । उदर श्रघासुर कें परें ज्यों हरि गाई गुवाल ॥"

ग्रौर यह कठिन कार्य पूरा करने में रतर्नासह जर्यासह का प्रधान सहायक था।

<sup>&</sup>lt;sup>ध</sup> वारिस०, १, प० ४ ग्र, ६ ग्र, ६ ब, १० ग्र; श्रोरंग०, १-२, पृ० १०१ । <sup>ध</sup> वारिस०, १, प० १२ ग्र; श्रोरंग०, १-२, पृ० १०१ ।

में सिम्मिलित होना पड़ा था, एवं उसे तब समय नहीं मिला था कि जालोर की अपनी जागीर एवं जमीदारी में वह अपनी सत्ता पूर्णतया स्थापित कर सके। बल्ख की इस चढ़ाई से लौटने पर उसे कुछ समय मिला। सैणा का इलाक़ा भी जालोर के ही अन्तर्गत था; उस समय इसके ताल्लुक़ कोई १२ गाँव और छोटे-मोटे ३०० रहट थे, और आय भी कोई दस हज़ार रुपया सालाना की थी। यह इलाक़ा नारायणदास बौड़ा चौहान के पुत्र कल्याणदास के अधिकार में था। कल्याणदास ने महेशदास की तो आधीनता स्वीकार कर ली थी, और वह सैणा का भूमिया मान लिया गया था।

अब जब रतनिसंह जालोर का अधिकारी हुआ तो उसने बौड़ा चौहानों का अधिकार सैणा से हटा सैणा को पूर्णतया जालोर के अन्त-गंत करने की सोची। वह सैणा गया, और कल्याण से कहा कि "हम आगे चलते हैं तुम जल्दी से आन पहुँचना।" कल्याण थोड़े से साथियों के साथ आया, तब रतनिसंह ने बर्छा मार कर कल्याणदास बौड़ा को ठिकाने लगाया, और सैणा पर अपना अधिकार जमाया। दूसरे चौहान भाग कर सिरोही इलाक़े में जा रहे। यो रतनिसंह ने बौड़ा चौहानों को हटा कर सैणा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परन्तु जिस प्रकार उसने यह कार्य किया वह सर्वथा अनुचित और रतनिसंह के समान वीर योद्धा के अनुरूप न था।

परन्तु रतनसिंह को अधिक समय तक जालोर रहने का अवसर न मिला। भारत की सीमा पर स्थित कन्धार के किले के लिए पिछले डेढ़ सौ वर्षों से मुग़ल सम्प्राटों और ईरान के शाहों में निरन्तर खींचा-तानी होती रही थी। दोनों ही उस पर अपना आधिपत्य

<sup>&</sup>lt;sup>१५</sup> नैणसी०, १, पू० १८२-३।

स्थापित करने को उत्सुक थे। सन् १६३८ ई० के फरवरी मास में जब कन्धार के ईरानी किलेदार अलीमर्दान खाँ ने उसे मुग़लों को सौंप दिया था, तब से यह सुप्रसिद्ध किला शाहजहाँ के ही अधिकार में रहा, और इस किले को सुदृढ़ बनाने, वहाँ आवश्यक खाद्य तथा युद्ध सामग्री एकत्रित करने, एवं उसके आधीन बिस्त और जमीन दावर को अधिक सुसज्जित बनाने के लिए शाहजहाँ ने कोई कसर छोड़ी न थी।"

इधर ईरान का शाह अब्बास जिसकी उम्र इस समय १६-१७ बरस की ही थी, कन्धार पुनः जीतने के लिए उत्सुक हो उठा, एवं कन्धार पर चढ़ाई के लिए तैयारियाँ होने लगीं। सितम्बर ३०, १६४८ ई० को प्रथम बार शाहजहाँ के पास इन तैयारियों की सूचना पहुँची। शाहजहाँ तब दिल्ली में था। एक बार तो उसने इरादा किया कि वह सीधा काबुल पहुँच जावे और कन्धार जाने वाली सेना काबुल में ही एकत्रित की जावे, परन्तु शाहजहाँ के कई आराम-पसन्द सलाहकारों ने सरदी की मौसम की इस चढ़ाई को ठीक नहीं बताया, एवं वह इरादा पलट गया। किन्तु शाही सेना के विभिन्न सेनानायकों को हुक्म भेजा गया कि वे अपने अपने सैनिकों को लेकर जल्द ही शाही सेना में सम्मिलित हो जावें।

<sup>&#</sup>x27;' स्रोरंग०, १-२, पु० ११४-६।

<sup>&</sup>quot;बिस्त" का किला हेलमन्द श्रोर श्ररग्रन्दाब निदयों के संगम पर क्रन्धार से ८० मील पूर्व में ३१° ३०′ उत्तर एवं ६४° २०′ पूर्व में स्थित है। दारा०, एवं मोहम्मद श्रली कृत "गाइड टू श्रफ्रग्रानिस्तान" में इस स्थान का नाम "बुस्त" लिखा है। किन्तु सर यदुनाथ ने नक्शे में दिए गये "बिस्त" नाम का ही प्रयोग किया एवं यहाँ भी इसी नाम को स्वीकार किया है।

ऐसा हुक्म मिलने पर रतनिसह भी अपने सैनिकों को लेकर जालोर से चल पड़ा।'°

कन्धार जाने वाली इस सेना का प्रधान सेनापित औरंगजेब नियुक्त किया गया, और वजीर सादल्ला खाँ को भी हुक्म हुआ कि वह भी साथ जावे। सैनिक तैयारियाँ होने लगीं। नवम्बर ९ को शाहजहाँ दिल्ली से लाहौर के लिए चल पड़ा, और दिसम्बर १८ को लाहौर पहुँचा । कन्धार जाने वाली सेना एकत्रित हो रही थी; कई ताईनाती सैनिक अमीर अभी तक शाही सेना में सम्मिलित नहीं हुए थे, एवं क़न्धार यात्रा के लिए भी नित नए मनसूबे होते थे। अन्त में जनवरी १६, १६४९ ई० को शाहजहाँ के पास कन्धार से एक ख़त पहुँचा, जिससे उसे ज्ञात हुआ कि दिसम्बर १६, १६४८ ई० को शाह अब्बास ने क़न्धार पहुँच कर किले का घेरा डाल दिया। शाहजहाँ ने उसी दिन सेना को जल्द से जल्द क़न्धार के लिए रवाना होने का हुक्म दिया । अन्य राजपूत सेनापितयों के साथ ही रतनिंसह भी इस चढ़ाई पर जाने के लिए नियुक्त हुआ, और उसका काका जसवंतिसह भी क़न्धार भेजा गया । जनवरी २२ को सादुल्ला खाँ अपने इन सेनापितयों को लेकर लाहौर से रवाना हुआ। रवाना होते समय रतर्नासह को उसके मनसब के अनुरूप खिलअत और चाँदी की जीन के साथ एक घोड़ा दिया गया; जसवन्तसिंह राठौड़ को भी उसके उपयुक्त खिलअत मिली।"

औरंगज़ेब तब मुलतान में था; उसे हुक्म हुआ कि वह वहाँ से

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> वारिस०, १, प० २० ब-२१ ग्र; ग्रोरंग०, १-२, पू० ११६-११७, १२२ ।

<sup>14</sup> वारिस०, १, प० २२ ग्र, २३ ग्र-२३ ब; कम्बू, ३, पू० ७२; ग्रोरंग०, १-२, पू० १२२-३।

सीधा ही क़न्धार के लिए रवाना हो जावे । वह सादुल्ला खाँ से भेरा में आ मिला । वहाँ से बंगष, कोहाट, जमरूद और जलालाबाद की राह वह मार्च २५ को काबुल पहुँचा । सादुल्ला खाँ सारी शाही सेना को लेकर पेशावर की राह काबुल गया; और रतनसिंह भी उसी के साथ रहा । घास-दाने की कभी और वरफ़ पड़ने के कारण राह में शाही सेना को कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं । काबुल पहुँचते-पहुँचते यह ज्ञात हो गया कि ईरान के शाह ने फ़रवरी ११ को क़न्धार के क़िले पर अधिकार कर लिया । शाहजहाँ स्वयं भी मार्च ५ को लाहौर से काबुल के लिए चल पड़ा और ताकीद करने लगा कि औरंगज़ेब जल्द ही जाकर क़न्धार के क़िले का घेरा लगावे और उसे पुनः जीत ले।

अप्रैल १८ को शाही सेना ग़ज़नी पहुँची; घास-दाने की कमी के कारण आगे बढ़ना संभव न था। परन्तु शाहजहाँ ताकीद कर रहा था एवं कोई पन्द्रह दिन ग़ज़नी ठहरने के बाद शाही सेना क़न्धार के लिए रवाना हुई। अब दुश्मन दूर न थे अतएव शाही सेना सात हिस्सों में संगठित की गई; राजपूत राजा विठ्ठलदास के नेतृत्व में रखे गए और अन्य राजपूत सवारों के साथ रतन राठौड़ भी शाही सेना के हरोल में रहा। शाही सेना मई १४ को क़न्धार के सामने जा पहुँची; सेना के पीछे रहे हिस्से को लेकर औरंगज़ेब भी मई १६ को क़न्धार आ मिला।

इस प्रकार मई १६ को क्रन्धार का पहला घेरा प्रारम्भ हुआ।

 $<sup>^{13}</sup>$ वारिस $_{0}$ , १, प $_{0}$  २४ स्र, २६ स्र, २७ ब; स्रौरंग $_{0}$ , १-२, पु $_{0}$  १२०, १२३।

<sup>&</sup>lt;sup>२०</sup> वारिस०, १, प० २७ ब, २८ ब; ग्रौरंग०, १-२, पृ० १२२।

यह सेना प्रधानतया क्रन्धार के किले में घिरे हुए मुग़ल दल की सहा-यता के लिए भेजी गई थी, एवं घेरा लगाने और किले को तोड़ने योग्य बड़ी-बड़ी तोपें आदि सेना के साथ न थीं। पुनः तुर्कों का निरन्तर सामना करते-करते किलों का घेरा लगाने और घेरे का सामना करने में ईरानी पूर्णतया चतुर हो गए थे। अतएव मुग़ल सेना को क्रन्धार के किले के विरुद्ध कोई विशेष सफलता न मिली। रतनसिंह भी शाही सेना के साथ ही क्रन्धार के सामने ही बना रहा।

उधर जुन मास में कलीच खाँ को शाही सेना के एक दल के साथ बिस्त के क़िले के पास नियुक्त किया था। अगस्त ९ को कलीच खाँ को सूचना मिली कि ईरानियों की सेनाएँ क़न्धार की मदद के लिए उधर बढ़ रही थीं, एवं वह बिस्त से पीछे हट आया। यह सुचना पाने पर औरंगजेब ने अगस्त ११ को रुस्तम खाँ के नेतृत्व में राठौड सैनिकों का एक बड़ा दल और अन्य सेना कलीच खाँ की सहायता के लिए भेजी। रतनसिंह और उसके सैनिक भी इस दल में भेजे गए । कलीच खाँ और रुस्तम खाँ ने मिल कर। शाहमीर नामक स्थान पर अगस्त २५ को ईरानियों का सामना किया। ईरानियों की संख्या कोई तीस हजार थी और यह सेना चार मील की दूरी में फैली हुई थी। मुग़ल सैनिकों की संख्या बहुत ही कम थी, परन्तु ईरानियों का सामना करने के लिए उन्हें ठीक तौर पर संगठित किया था । रुस्तम खाँ ने रतनसिंह और उसके अन्य राठौड़ साथियों तथा उन सबके सैनिकों को हरोल में रखा। पीछे एक ओर रुस्तम खाँ स्वयं रहा और दूसरी ओर कलीच खाँ को रखा। दोपहर के एक घण्टे बाद से लड़ाई शुरू हुई और पूरे तीन घण्टे तक भयंकर मार-काट

र वारिस०, १, प० २८ ब, ३४ ब; ग्रौरंग०, १-२,पू० १२७-१२६ ।

होती रही । ईरानी सेनापित ने क़सम खाई थी कि वह मुग़ल सेना को हरा कर ही पानी पिएगा । कई बार ईरानी सवारों ने बड़े ज़ोर-शोर से हमले किए, परन्तु उनकी कुछ न चली और अन्त में उन्हें पीछे हटना ही पड़ा । इसी समय धूल की आँधी आई और उसकी आड़ में ईरानी रणक्षेत्र छोड़कर लौट गए । विजयी मुग़ल सेना ने दूसरे दिन ईरानियों का पीछा किया, परन्तु ईरानी कुष्क-इ-नखुद क़स्बे को रात ही खाली कर गए थे । बीस मील तक पीछा करने के बाद भी जब ईरानियों का पता न लगा तो मुग़ल सैनिक लौट आए और क़न्धार में औरंगज़ेब की सेना में सम्मिलित हो गए।

शाहमीर के इस युद्ध में मुग़ल सेना की विजय का समाचार सुन कर शाहजहाँ बहुत ही प्रसन्न हुआ; काबुल में खुशियाँ मनाई गईं और इस युद्ध में वीरता दिखाने वाले सेनापित और थोद्धा अगस्त ३१, १६४९ ई० को पुरस्कृत किए गए। रतनसिंह का मनसब भी पाँच सदी जात और सौ सवारों से बढ़ाया गया। अब रतनसिंह का मनसब दो हजारी जात-सोलह सौ सवारों का हो गया।

परन्तु शाहमीर के युद्ध की इस विजय का क्रन्धार के घेरे पर कोई भी असर नहीं पड़ा । इस घेरे की पूर्ण विफलता स्पष्ट हो गई थी, एवं अगस्त माह में ही शाहजहां ने औरंगज़ेब को हुक्म भेज दिया था कि वह घेरा उठा कर लौट आवे । औरंगज़ेब के ग़ज़नी पहुँचने तक दारा को काबुल ठहरने की आज्ञा देकर अगस्त २८ को शाहजहाँ काबुल से भारत के लिए रवाना हो गया । शाहजहाँ की आज्ञा मिलतें

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> वारिस॰, १, प० ३५ ब, ३६ श्र-३७ ब; श्रौरंग०, १-२, पू० १२६-१३१।

<sup>&</sup>lt;sup>२३</sup> वारिस०, १, प० ३८ ग्रा।

ही सितम्बर ५,१६४९ ई० को औरंगज़ेब क़न्धार का घेरा उठाकर भारत को लौट पड़ा। रतनसिंह और उसके सैनिक भी औरंगजेब के साथ भारत के लिए चल पड़े। अपनी सारी सेना लेकर औरंगजेब लाहौर पहुँचा और नवम्बर १० को शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हुआ; रतनसिंह भी औरंगजेब के साथ था। दिसम्बर ७ को शाहजहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। "औरंगजेब मुलतान को लौट गया, और सारी शाही सेना जो क़न्धार के लिए एकत्रित की गई थी लाहौर से ही बिखरने लग गई थी। रतनसिंह और उसके सैनिक भी पुनः जालोर को लौट गए।

## २. क्रन्धार के दूसरे श्रीर तीसरे घरे, तथा चित्तीड़ पर चढ़ाई; १६५०-१६५४ ई०

शाहजहाँ जनवरी ४, १६५० ई० को दिल्ली पहुंच गया और एक वर्ष के लगभग वहीं रहा। फरवरी ११, १६५१ ई० को वह काश्मीर जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। राह में लाहौर डेढ़ महीना ठहर कर जून ३ को वह काश्मीर जा पहुँचा; किन्तु इस बार शाहजहाँ का दिल काश्मीर में न लगा और अगस्त ८ को वहाँ से लौट पड़ा और सितम्बर १६, १६५१ ई० को वह लाहौर आ गया। "इस अरसे में रतनसिंह कहाँ था और क्या कर रहा था, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है; अनुमान यही होता है कि कन्धार के पहिले घेरे से लौटने के वाद वह जालोर में ही अपना निजी कार्य

 $<sup>^{32}</sup>$  वारिस०, १, प० ३४ स्र, ३७ ब-३८ स्र, ३६स्र-३६ब; स्रौरंग०, १, पृ० १२६, १३१-२।

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> वारिस०, १, प० ४० म्र, ४६ म्र, ४६ ब, ४१ म्र, ५२ म्र, ५३म्र, ५४ म्र।

करता रहा होगा। मार्च १२, १६५० ई० के दिन रतनसिंह ने अपने पिता द्वारा नियुक्त राजन्यास रघुनाथ को एक नई सनद दी और जालोर परगने में उसकी निजी आय का प्रवन्ध किया। "सन् १६५१ ई० के बरसात के दिनों में रतनसिंह ने माधो भारती नामक सन्यासी को खारा नामक गाँव दिया। "इसी के कुछ माह बाद सितम्बर १६५१ ई० में शाहजहाँ के लाहौर पहुँचने पर रतनसिंह भी जालोर से वहाँ चला गया। जनवरी २०, १६५२ ई० को शाहजहाँ की साल-गिरह थी, जिसके उपलक्ष में तुलादान हुआ और इनाम दिए गए; रतनसिंह को भी इस दिन एक भंडा मिला। "

शाहजहाँ को कन्यार के पहिले घेरे में मुगल सेना की विफलता बहुत खटकी; एवं शाही सेना के वहाँ से लौटते ही शाहजहाँ ने औरंग-जेब को दूसरा घेरा लगाने की तैयारी करने का हुक्म दिया। इन दो बरसों में इस चढ़ाई के लिए पूरा-पूरा प्रबन्ध किया गया, बड़ी-बड़ी तोपें ढाली गईं, लड़ाई का सामान एकत्रित किया गया, और मुलतान से कन्धार जाने वाली राह के बलूची खानों से मैत्री की गईं। कोई ५० या ६० हज़ार सैनिकों की सेना इस चढ़ाई के लिए एकत्रित

र्द राजव्यास० । जालोर परगने में बसूल की जाने वाली किसी चुंगी की सारी श्रामदनी रघुनाथ व्यास को दी गई । यह सनद "रेसीरी घाटी" के मुक़.म पर लिखी गई ।

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> फ़ेहरिस्त० । इस गाँव की सनद बाद में भ्रगस्त २०, १६४४ ई० को लिखी गई थी । सन् १६५६ ई० में बदला-बदली के समय जब जालोर परगना खालसा हुम्रा तब यह गाँव भी जब्त हो गया था । सन् १६५७-५८ ई० में जालोर परगना जोधपुर के महराजा जसवन्तिंसह के भ्रधिकार में भ्राया, तब उन्होंने यह गाँव पुनः उसी सन्यासी को दे दिया ।

र्वारिस०, १, प० ५८ स्र।

की गई; इनमें से कोई १० या १२ हजार गोलन्दाज और बरक्रन्दाज़ (तोड़ेदार बन्दूकों वाले) थे। अनेकानेक उच्च मनसबदारों और सेनानायकों के साथ ही रतनसिंह को भी इस चढ़ाई पर जाने के लिए नियुक्त किया गया। "

औरंगज़ेब सन् १६५२ ई० के प्रारम्भ में मुलतान में ही था। उसे हुक्म हुआ कि इस चढ़ाई पर रवाना होने के लिये फरवरी १६, १६५२ ई० का शुभ मूहूर्त निकला है, एवं उसी दिन वह मुलतान से ही सीधा क़न्धार के लिए रवाना हो जावे। प्रधान शाही सेना भी सादुल्ला खाँ के सेनापितत्त्व में लाहौर से फरवरी १६ को रवाना की गई। रतनिसह को मिर्ज़ा राजा जयिसह के नेतृत्त्व में हरोल में रखा गया। लाहौर से रवाना होते समय अन्य सेनानायकों के साथ ही रतनिसह को भी उसके मनसब के अनुरूप खिलअत और चाँदी की जीन के साथ एक घोड़ा भी मिला। "

शाही सेना को लेकर सादुल्ला खां लाहौर से रवान। हो कर ख़ैबर के दर्रे में होता हुआ काबुल पहुँचा और वहाँ से ग़ज़नी की राह क़न्धार की ओर बढ़ा। रतनिसंह और उसके सैनिक भी सादुल्ला खाँ के साथ ही थे। औरंगज़ेब मुलतान से चोटियाली और पिशिन होता हुआ, क़न्धार के पास ही मई २, १६५२ ई० को शाही सेना में

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup> स्रादाब०, १, प० ३ स्र, ४ स्र, ५ स्र, ७ स्र, १० स्र, १९ स्र, ६६ ब; वारिस०, १, प० ६१ ब; स्रोरंग०, १-२, पृ० १३३-५।

<sup>ैं</sup> वारिस०, १, प० ६०ग्र-ब, ६४ग्र; ग्रादाब०, १, प० ६ग्र; ग्रोरंग०, १-२, पृ० १३४। कम्बू०, ३, पृ० १४० के ग्रनुसार इस ग्रवसर पर रतर्नांसह को घोड़े के साथ सोने की जीन मिली, परन्तु वारिस०, १, प० ६०ब पर चाँदी की जीन का ही उल्लेख मिलता है।

जा मिला। उसी दिन शाही सेनाने क्रन्धार के किले का घेरा डाला।"

शाहजहाँ भी फ़रवरी १६, १६५२ ई० को लाहौर से रवाना होकर शाही सेना के पीछे-पीछे अप्रैल ३ को काबुल आ पहुँचा, और यहाँ से क़न्धार के घेरे की कार्यवाही का वह स्वयं ही संचालन करने लगा। सवा तीन माह तक औरंगज़ेव एवं सादुल्ला खाँ क़न्धार के किले का घेरा लगाए रहे। मुग़ल गोलन्दाज न तो अपने कार्य में कुशल ही थे और न अच्छे निशानेबाज ही, एवं ईरानी गोलन्दाजों के सामने उनकी कुछ न चली। ईरानी गोलन्दाज बहुत कुशल तोपची ही न थे परन्तु बहुत ठीक निशाना भी लगाते थे। शाहजहाँ का हुक्म था कि जहाँ तक किले का परकोटा न टूटे किले पर कोई भी हमला न किया जावे, और परकोटे को तोड़ना मुग़ल गोलन्दाजों के बस की बात न थी। इस घेरे के समय रतनसिंह और उसके सैनिक किस स्थान पर नियुक्त थे, किस किस युद्ध या हमले में उन्होंने भाग लिया, आदि का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। "

अन्त में शाहजहाँ की आज्ञानुसार जुलाई ९ , १६५२ ई० को

<sup>&</sup>lt;sup>२१</sup> वारिस०, १, प० ६४ म्र; म्रादाब०, १, ६म्र-११ब; स्रौरंग०, १-२, पु० १३४-१३५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> वारिस०, १, प० ५६ब, ६३ब, ६५ब; स्रादाब०, १, प० १३ब, १८म्र-ब, १६म्र, १७ब; म्रौरंग०, १,-२, पृ० १३६-१४८।

रासो० में रतर्नासह के कन्धार के प्रथम दो घेरों में सम्मिलित होने का उल्लेख हैं परन्तु वहाँ इन युद्धों स्रौर घेरों का केवल कवित्वपूर्ण विवरण ही दिया है, किन्हों ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। रासो०, पू० ८०-८१; रतन०, पू० २५-२७।

बड़ी ही अनिच्छापूर्वक घेरा उठा कर औरंगजेब कन्धार से चल पड़ा, और रतनसिंह तथा उसके सैनिक भी शाही सेना के साथ वापस लौट पड़े। सारी शाही सेना को लेकर सादुल्ला खाँ अमिंद काबुल के लिए रवाना हुए और जुलाई ३० को वहाँ पहुँच गए। औरंगजेब का इरादा पिशिन, चोटियाली और मुलतान की राह लौटने का था, परन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि राह की बलूची जातियाँ मुग़लों का विरोध करने को उतारू हैं, पिशिन और दुकी के स्थानों के सैनिकों को साथ लेकर अन्त में वह भी काबुल को ही लौटा और अगस्त ७ को शाहजहाँ के दरवार में समुपस्थित हुआ। जुलाई १४,१६५२ ई० को ही औरंगजेब को दक्षिणी सूबों की सूबेदारी मिल चुकी थी, एवं वह अगस्त १६ को दक्षिण के लिए वह रवाना हुआ।

शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को लौट आने का हुक्म दिया, परन्तु दी बार की इन विफलताओं का उसे बहुत ही खेद था, एवं शाहजादा दारा शिकोह ने, जो इस समय काबुल था, आगामी वर्ष पुनः कन्धार को जीतने के लिए चढ़ाई करने का प्रस्ताव किया। शाहजहाँ ने दारा शिकोह के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे ही आगामी चढ़ाई का प्रधान सेनापित नियुक्त किया और जुलाई १४,१६५२ ई० को मुलतान तथा काबुल के सूबे दारा को दिए गए एवं आगामी चढ़ाई के लिए तैयारियाँ करने की उसे आज्ञा हुई। अगस्त ६ को शाहजहाँ काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, किन्तु दारा शिकोह को वह काबुल में ही छोड़ गया, एवं क़न्धार के दूसरे घेरे से लौटी हुई शाही

<sup>&</sup>lt;sup>श</sup> वारिस०, १, प० ६६म्र, ६६ब; म्रादाब०, १, प०, १८ब; म्रोरंग०, १-२, पू० १४४-५, १५१।

सेना भी दारा के पास काबुल में ही रहने दी। यों रतनसिंह और उसके सैनिक भी कन्धार से लौटने पर दारा के साथ हो गए। "

कुछ समय बाद सर्दी का मौसम आने लगा तो दारा सारी शाही सेना को लेकर काबुल से लाहौर चला आया और क़न्धार की अगली चढ़ाई के लिए तैयारियाँ करने लगा। रतनसिंह और उसके सैनिक भी दारा के साथ ही लाहौर आए। अन्त में जब दारा के साथ इस चढ़ाई पर जाने वाले सेनानायकों और मनसबदारों की नियुक्ति होने लगी तो रतनसिंह और उसके सैनिक भी तीसरी वार क़न्धार पर घेरा डालने के लिए नियुक्त किए गए और फ़रवरी ११, १६५३ ई० को शुभ मुहूर्त के समय दारा शिकोह के साथ ही लाहौर से क़न्धार के लिए रवाना हुए। "

दारा और शाही सेना मुलतान, दुकी और पिशिन होते हुए अप्रेल २३ को पंजमुन्द्रा के दर्रे में से गुजरे। घेरा डालने का मुहूर्त अप्रेल २५ का निश्चित था एवं दारा ने रुस्तम खाँ को कुछ सेना लेकर मुहूर्त के शुभ दिन ही घेरा प्रारम्भ करने को आगे भेजा। दारा स्वयं शाही सेना के साथ जब क़न्धार पहुँचा तो दूसरा मुहूर्त देख कर अप्रेल २८ को ही ठीक तौर पर घेरा डाला गया। रतनसिंह शाही सेना के साथ ही क़न्धार पहुँचा, और प्रारम्भ में किसी कार्य विशेष के लिए उसकी नियुक्ति नहीं की गई। ैं

 $<sup>^{88}</sup>$  वारिस०, १, प० ६६ऋ-ब, ६७ऋ, ६७ब, ६६ब; लताइफ़०, प० ७ऋ; दारा०, १, पृ० ३४-७।

<sup>&</sup>lt;sup>६५</sup>वारिस०, १, प० ७०ब, ७४ब; लताइफ़०, प० ६ब, ६ब; दारा०, १, पृ० ३७-४१।

<sup>&</sup>lt;sup>१६</sup>वारिस०, २, प० ७४ग्र-७४ब; लताइफ़०, प० ६ब-१३ग्र; दारा०, १, प्० ४१-४४।

क्रन्धार का घेरा प्रारम्भ हुआ; विभिन्न सेनानायकों ने आज्ञानु-सार अपने-अपने स्थानों पर खाइयाँ खोद कर सैनिक नियुक्त किए; क़िला लेने के लिए प्रयत्न होने लगे और यदा-कवा दोनों सेनाओं के सैनिकों में मुठभेड़ भी होने लगी। इस समय यह आवश्यक जान पड़ा कि क़न्धार के आधीन बिस्त और अन्य क़िलों को भी जीत लिया जावे, जिससे क़न्धार को जीतने में बहुत कुछ मदद मिले। एवं मई १३, १६५३ ई० को दारा ने रुस्तम खाँ को १५,००० सैनिकों के साथ बिस्त की ओर रवाना किया; रतनसिंह और उसके सैनिक भी रुस्तम खाँ के साथ भेजे गए। मई २१ को यह सेना बिस्त पहुँची और मई ३१ को विस्त के क़िलेदार मेहदी क़ुली ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेहदी क़ुली की सहायता से रुस्तम खाँ ने गिरिशक का क़िला भी अधिकार में कर लिया। आगामी दो माह में रुस्तम खाँ ने जमीन दावर के प्रदेश पर भी कई एक हमले किए । किन्तु अगस्त के अन्त में रुस्तम खाँ और उसके सैनिकों को क़न्धार बुलाना आवश्यक जान पड़ा। सितम्बर २ को रुस्तम खाँ गिरिशक से बिस्त लौट आया । परन्तु सितम्बर ८ को पुनः दारा का हुक्म रुस्तम खाँ को पहुँचा कि वह विस्त में ही ठहरा रहे । अन्त में सितम्वर २५ को रुस्तम खाँ को लौट आने का हुक्म मिला, तब दारा की आज्ञानुसार विस्त के क़िले को तोड़-फोड़ कर रुस्तम खाँ क़न्धार लौट आया। रतनसिंह और उसके सैनिक भी रुस्तम खाँ के साथ ही लौटे। इस प्रकार क़न्धार के इस घेरे के अवसर पर रतनसिंह और उसके सैनिक क़न्धार से दूर रुस्तम खाँ के साथ ही रहे और क़न्धार के घेरे में भाग लेने का उन्हें अवसर नहीं मिला। बिस्त के क़िले को जीतने या जमीन दावर के प्रदेश की चढाइयों में रतनसिंह ने क्या भाग लिया था, इसका कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है ।<sup>६</sup>°

परन्तु रुस्तम लाँ जब क़न्धार पहुँचा, तव तक क़न्धार का यह तीसरा घेरा भी पूर्णतया विफल हो चुका था। दारा का इरादा था कि घेरे को कुछ दिन और डाले रहे, परन्तु शाहजहाँ की आज्ञानुसार दारा को घेरा उठाने का निश्चय करना ही पड़ा। रुस्तम खाँ के पहुँचने के दूसरे दिन ही दारा शाही सेना को लेकर पिशिन, दुकी की राह मुलतान को लौटा। रतनिसह और उसके सैनिक भी दारा के साथ लौट पड़े। मुलतान होता हुआ दारा नवम्बर २२, १६५३ ई० को लाहौर और दिसम्बर २५ को दिल्ली पहुँचा। क़न्धार के घेरे की इस विफलता के होते हुए भी शाहजहाँ ने अगले दिन दारा और उसकी सेना का बड़े आदर, सम्मान एवं प्यार के साथ स्वागत किया। दारा की सिफ़ारिश के अनुसार अपनी अगली सालगिरह के सुअवसर पर शाहजहाँ ने क़न्धार की इस चढ़ाई पर गए हुए कई सेनानायकों को मनसव आदि प्राप्त हुए, किन्तु इन सूचियों में रतनिसंह का नाम नहीं था। वि

इन पिछले दो बरसों में रतनिसह क़न्धार की इन दो चढ़ाइयों में ही लगा रहा था, एवं अब थोड़ा अवसर पाकर कुछ माह के लिए

<sup>ैं</sup> वारिस०, २, प० ७५য়, ७६য়-७६ब, ७६য়; लताइफ़०, प० २३ब, २५ब, ३०য়, ३५ब, ४०ब, १४१য়-ब, १४२ब, १४३ब, १४५ब, १७०য়; वारा०, १, पृ० ४६-४६, ५८-६१, ६३-६४ फु० नो०।

र्वारस०, २, प० ७६ झ, ८१ झ, ८२ ब; लताइफ़०, प० १६८ ब-१७० ब; बारा०, १, पृ० ६१-६७।

रतर्नासह के तीसरी बार क्रन्धार जाने का उल्लेख रासो० में नहीं है।

वह जालोर को लौट गया, परन्तु सन् १६५४ ई० की बरसात शुरू होते-होते उसे पीछे दिल्ली चले आना पड़ा।

इधर कुछ बरसों से उदयपुर के महाराणाँ ने अपनी पिछली सिन्ध की शर्तों के विरुद्ध चित्तौड़ के क़िले की दीवालों की मरम्मत करवाना प्रारम्भ कर दिया था, और अक्तूबर, १६५२ ई० में गद्दी पर बैठने के बाद उदयपुर का नया महाराणा राजसिंह तो इस ओर बहुत ही प्रयत्नशील हुआ। क्रन्धार के मामले में उलभे रहने के कारण शाहजहाँ ने तब इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, किन्तु अब अवसर मिलने पर शाहजहाँ ने इस मामले को उठाया। सितम्बर ४, १६५४ ई० को वजीर सादुल्ला खाँ एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ भेजा गया; रतनसिंह और उसके सैनिक भी सादुल्ला खाँ के साथ चित्तौड़ के किले की दीवालों की मरम्मत करने के काम को वह रोक दे और यदि महाराणा सामना करे तो युद्ध भी किया जावे। शाहजहाँ स्वयं भी सितम्बर २४ को दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना हुआ; दारा शिकोह भी शाहजहाँ के साथ था। धर्म

महाराणा ने इस बार लड़ाई करना उचित न समभा। उसने अपने वकील भेज कर दारा शिकोह के द्वारा शाहजहाँ से क्षमा चाही। बादशाह ने उदयपुर के युवराज को शाही दरबार में भेजने और पुरानी शर्तों की पाबन्दी पर जोर देकर मुंशी चन्द्रभाण को महाराणा के पास भेजा। महाराणा ने अपने राजपूतों को भी चित्तौड़ से हटा लिया, एवं जब अक्तूबर २७ को सादुल्ला खाँ शाही सेना के साथ

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> वारिस०, २, प० ६०ब, ६१म्र; वीर०, २, पृ० ४०१-४०२; उदय०, २,पृ० ४२४, ४३२-४३३; दारा०, १, पृ० १६७-८।

चित्तौड़ पहुँचा उसने किले को खाली पाया। वह पन्द्रह दिन तक चित्तौड़ ठहरा रहा और वहाँ किले के कंगूरों और बुरजों को तोड़-फोड़ डाला। तब उसे शाहजहाँ का हुक्म मिला कि चित्तौड़ का किला नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जा चुका था, महाराणा ने माफ़ी भी माँग ली थी एवं उसका अपराध क्षमा कर दिया गया। अतएव आज्ञानुसार किले को खाली कर सादुल्ला खाँ शाही सेना को लेकर नवम्बर १० के लगभग चित्तौड़ से लौट पड़ा, और रतनसिंह तथा उसके सैनिक भी शाही सेना के साथ ही चित्तौड़ से रवाना हुए। "

शाहजहाँ भी अक्तूबर २७ को अजमेर पहुँचा था। नवम्बर १४ को वह अजमेर से आगरा के लिए लौट पड़ा और आठ दिन बाद चित्तौड़ से लौट कर सादुल्ला खाँ शाहजहाँ की सेवा में आ उपस्थित हुआ। रतनसिंह और उसके सैनिक अब शाहजहाँ के साथ ही उत्तरी भारत को चले और दिसम्बर १७, १६५४ ई० को आगरा पहुँचे। राह में शिकार खेलता हुआ शाहजहाँ अगले माह दिल्ली पहुँचा। आगामी डेढ़ वर्ष तक शाहजहाँ ने दिल्ली में ही निवास किया।

## ३. रतलाम राज्य की स्थापना (१६५६ ई०); रतलाम परगने का पूर्व-वृत्तान्त एवं मध्य मालवा की तत्कालीन परिस्थिति

जनवरी, १६५५ ई० में रतनिसह और उसके सैनिक शाहजहाँ के साथ दिल्ली पहुँचे । अपने पिता महेशदास की मृत्यु के वाद सन्

<sup>ँ</sup> वारिस०, २, प० ६३म्र; वीर०, २, पू० ४०२-४१३; उदय०, २, पू० ५३३-४; दारा०, १, पू० १६६-१७१।

<sup>&</sup>lt;sup>४१</sup> वारिस०, २, प० ६२য়, ६२ब, ६३ब, ६४য়, ६४ब; दारा०, १, पृ० १७१।

१६५० ई० और १६५१ ई० को छोड़ते हुए कोई भी बरस ऐसा न बीता, जिसमें रतनसिंह को अधिकतर बाहर ही रहना न पड़ा हो । अतएव अब कुछ अवसर पाकर सन् १६५५ ई० के प्रारम्भ में रतनसिंह जालोर गया। इन पिछले आठ वर्षों में रतनसिंह और उसके सैनिकों को निरन्तर शाही सेना के साथ रहना ही पड़ा, जिससे उसे काफ़ी खर्चा उठाना पड़ा । पूनः जालोर से बाहर रहने के कारण रतर्नासंह को अपनी जागीर के परगने की ओर पूरा-पूरा ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। जालोर की पुरी-पुरी आमदनी भी वसूल नहीं हो रही थी। यदा-कदा जब कभी रतनसिंह जालोर पहुँच पाता था, वह नए गाँव बसा कर उन्हें आबाद करने का प्रयत्न करता था, "परन्तु इन थोड़े से प्रयत्नों से जालोर परगने की आम-दनी जैसी चाहिए वैसी नहीं बढ़ रही थी। उस परगने की जमीन प्रधानतया मैदान होते हुए भी रेतीली ही है। वहाँ उन्हाल और सियालू दोनों ही फ़सलें हो सकती हैं, किन्तु उन्हालू (रबी) फ़सल विशेष -तया कुओं की मदद से ही हो पाती है। अतएव निजी देख-रेख और पर्याप्त प्रयत्नों के अभाव में इस परगने की आमदनी बहुत ही घट गई थी । उधर व्यय बहुत बढ़ गया था, एवं रतर्नासह की माली हालत बहुत अच्छी न थी। इसलिए इस बार रतनसिंह ने स्वयं जालोर जाकर बाक़ी रही वसूली करने और आमदनी को बढ़ाने

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> फेहरिस्त० में रतनसिंह द्वारा नए बसाए गये निम्नलिखित गां<mark>वों का</mark> उल्लेख मिलता हैं:-

<sup>(</sup>१) रतनपुरा-सं० १७०८ वि० ( १६५१-२ ई० );

<sup>(</sup>२) ऊण;

<sup>(</sup>३) जोगणी-सं० १७१० वि० ( १६५३-४ई० );

<sup>(</sup>४) गोधण।

के लिए अनेक प्रयत्न किये, किन्तु उसे विशेष सफलता नहीं मिली।

सन् १६५५ ई० के अन्तिम महीनों में रतनसिंह वापस दिल्ली शाहजहाँ की सेवा मैं उपस्थित हो गया । जनवरी ११, १६५६ ई० को शाहजहाँ की सालगिरह के उपलक्ष में तुलादान हुआ; इस अवसर पर रतनसिंह को बहुत ही अच्छी ख़िलअत दी गई। भैं

परन्तु इस प्रकार की ख़िलअतों से ही रतनिंसह की आधिक किठनाइयाँ हल नहीं हो सकती थीं। अवसर पाकर उसने जालोर परगने की आमदनी का ठीक-ठीक ब्यौरा और अपनी सारी आधिक किठनाइयों का सच्चा-सच्चा विवरण शाहजहाँ की सेवा में निवेदन करवाया। दारा शिकोह रतनिंसह से प्रसन्न था एवं रतनिंसहने उसके सामने भी अपनी आधिक परिस्थिति व्यक्त कर दी। दारा शिकोह ने भी शाहजहाँ की सेवा में रतनिंसह के पक्ष में बहुत कुछ निवेदन किया। अन्त में शाहजहाँ ने यही उचित समभा कि रतनिंसह को जालोर परगने के बदले में दूसरे कोई परगने दे दिए जावें, जिनकी आमदनी से रतनिंसह का खर्चा चल सके और उसकी आधिक परिस्थित भी सुधर जावे।

यह बातचीत चल ही रही थी, उसी समय मार्च या अप्रेल, १६५६ ई० में पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हो जाने से मालवा सूबे में उसकी जागीर के अन्य परगनों के साथ ही रतलाम परगना भी खालसा हो गया था। रतलाम परगने का राठौड़ वीरों से पर्याप्त सम्बन्ध रहा था, एवं शाहजहाँ ने रतनिसंह को यही रतलाम परगना, जिसकी आय बावन लाख दाम की थी, वतन के रूप में वंशपरम्परागत दे दिया, और मनसब के अनुरूप आमदनी पूरी करने को मालवा में

<sup>&</sup>lt;sup>श</sup> वारिस०, २, प० १०३**व**।

हो बदनावर, तीतरोद, आगर, कोठडी-पड़ावा, बड़ोद, आलोट, आदि परगने एवं गड़गुचा, रामगढ़, नहारगढ़ आदि के आसपास जागीर दी, जो व्यक्तिगतरूपेण ही रतनसिंह के अधिकार में आई।

परगनों की इस बदला-बदली का शाही हुक्म होते ही रतनिसह शाहजहाँ से छुट्टी लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। मार्च या अप्रेल, १६५६ ई० में ही रतनिसह को जालोर के बदले में मालवा के ये नए परगने प्राप्त हुए थे, अतएव सं० १७१२ वि० (सन् १६५५-५६ ई०) की उन्हालू (रबी) फ़सल का लगान आदि एकत्रित करवा कर मई, १६५६ ई० में जालोर छोड़ कर रतनिसंह रतलाम चला गया, और अपने नए परगनों तथा जागीर पर अधिकार कर वहाँ के शासन को सुव्यवस्थित करने में लग गया। रतनिसंह अपने युवा पुत्रों और कई एक साथियों आदि को लेकर रतलाम चला आया था। अपने इस नए वतन में पूर्ण व्यवस्था होने तक अपनी स्त्रियों तथा अन्य कुटुम्बियों आदि को उसने जालोर ही रहने दिया। सन् १६५८ ई० के प्रारम्भ में ही उन्हें रतलाम बुलवाया गया।

रतनिसह को वंशपरम्परागत जागीर में प्राप्त रतलाम परगना अकबर के समय से ही मालवा सूबे की उज्जैन सरकार के अन्तर्गत रहा था। अकबर के समय में भी यह परगना राजपूतों के ही अधिकार

<sup>&</sup>quot; जोधपुर राज्य की ख्यात ( जोधपुर राज्य के संग्रह में प्राप्य ) पृ० ५६; रासो०, पृ० ६२; गुरूजी०।

रतलाम परगने की प्राप्ति, परगनों की इस बदला-बदली का कारण, इस घटना के सन्-संवत्, नई जागीर की ग्राय, श्रादि का जो विवरण यहाँ दिया गया है वह प्रचलित कथाग्रों, ख्यातों या विश्वासों से बहुत ही भिन्न है। किन ग्राधारों एवं किन कारणों से उपर्युक्त निर्णय किया गया है, इसके लिए ग्रागे देखो—"परिशिष्ट १—रतलाम ग्रादि परगने मिलने सम्बन्धी प्रश्नों की विवेचना"।

में था, एवं यहाँ प्रधानतया सोढ़िये राजपूतों की ही बस्ती थी। जहाँगीर के शासनकाल में यह परगना कई बरस तक जोधपुर के महाराजा सुरसिंह केंी जागीर में रहा । " सन् १६१९ ई० में सुरसिंह की मृत्यु होने पर यह परगना खालसा हो गया और बारह-तेरह वर्ष तक खालसा ही रहा । ख्यातों के अनुसार सन् १६३१ ई० के बाद यह परगना पृथ्वीराज राठौड़ के अधिकार में आया और उसकी मृत्य तक उसीके अधिकार में रहा । कहा जाता है कि सन् १६३५ ईं० के लगभग पृथ्वीराज ने रतलाम शहर का वर्तमान सुरजपोल दरवाजा वनवाया था । दिसम्वर, १६५५ ई० में पृथ्वीराज राठौड़ शायस्ता खाँ के साथ ही गोलक्ण्डा पर चढ़ाई करने में औरंगजेब की मदद के लिए मालवा से दक्षिण भेजा गया। फ़रवरी, १६५६ ई० में गोलकुण्डा पहुँचने के कुछ ही समय वाद पृथ्वीराज वहीं मर गया । पृथ्वीराज की मृत्यु होने पर अन्य परगनों के साथ रतलाम परगना भी खालसा हो गया, और मार्च या अप्रेल, १६५६ ई० में यही परगना रतनसिंह को वंशपरम्परागत जागीर के रूप में मिल गया । पृथ्वीराज राठौड़ का ज्येष्ठ पुत्र जगतसिंह अब शाही मनसब-दार वना और उसे जागीर में मालवा सूवा के अन्तर्गत नौलाई (बड़नगर) का परगना दिया गया, किन्तु जगतसिंह तो रतलाम

<sup>ँ</sup> स्राईन०, २, पू० १६८; ख्यात०, १, पू० १२३,१४६।

ख्यातों श्रीर दन्तकथाश्रों के श्राधार पर हो रतन० (पृ० २७-२८) एवं कई एक श्रन्य ग्रंथों में लिखा है कि रतर्नासह ने ही रतलाम शहर बसाया, एवं उक्त शहर की स्थापना की श्रनेकानेक कपोल-किल्पत तिथियाँ भी बताई जातों हैं। किन्तु ये सारे कथन श्रनैतिहासिक तथा पूर्णतया श्रविश्वसनीय हैं। रतलान नगर श्रकवर के समय भी विद्यमान था, यह श्राईन० (२, पृ० १६८) से साबित हैं।

परगना चाहता था, एवं रतनिसंह को रतलाम परगना मिलने पर वह बहुत ही असन्तुष्ट हुआ। शाही सत्ता के सामने उसकी कुछ भी चलना संभव न था, किन्तु इन भारमैंलोत राठौड़ों के विरोध से रतनिसंह को मालवा में अपनी सत्ता स्थापित करने में पर्याप्त कठिनाई उठानी पड़ी होगी। "'

स्थातों के म्रनुसार रतलाम, नौलाई (बड़नगर), बेतमा, म्रादि पाँच परगने पृथ्वीराज राठौड़ के म्रधिकार में थे, इनमें से कोई भी परगना उसे वंशपरम्परागत रूपेण नहीं मिला था, यह म्रनुमान होता है। पृथ्वीराज की मृत्यु की सूचना म्राने पर पृथ्वीराज की वो स्त्रियाँ नौलाई (बड़नगर) में सती हुईं। गुरूजी०।

सन् १६५८ ई० में जगतिसह राठौड़ का मनसब सात सदी जात-तीन सौ सवारों का था (वारिस०, २, प० १२७ ब)। उसके बाद के जीवन का कोई विवरण नहीं मिलता है। ख्यातों के अनुसार जगतिसह का दूसरा लड़का मानिसह क्यामूगढ़ के युद्ध में दाराशिकोह की श्रोर से लड़ता हुन्ना मई २६, १६५८ ई० को मारा गया।

पृथ्वीराज राठौड़ के छोटे भाई रामिसह का मनसब पाँच सदी जात-दो सौ सवारों का था (वारिस०, २, प० १२६ ब)। उसका पुत्र उदयसिंह धरमत (फतेहाबाद) के युद्ध में ग्रौरंगजेब के विरुद्ध लड़ता हुग्रा श्रप्रेल १४, १६४८ ई० को मारा गया (स्थात०, १, पृ० २०८)। पृथ्वीराज के छोटे लड़के केसरीसिंह का मनसब छः सदी जात-दो सौ सवारों का था (वारिस०, २, प० १२८ ब)।

ग्वालियर राज्य के भ्रन्तर्गत बड़नगर के पास खण्डवा भ्रौर बड़गारा ठिकाने तथा बागली के पास बरखेड़ा ठिकाना, धार राज्य में बदनावर के पास माँगलिया ठिकाना, एवं वर्तमान रतलाम राज्य के भ्रग्तर्गत इशरथुणी तथा बेड़छाँ ठिकाने भ्राज भी पृथ्वीराज राठौड़ के वशंजों के भ्रधिकार में है। गुरूजी०; तारीख़ जागीरदारान (ग्वालियर), २, पृ० ४१५-६, ४४६-४६।

<sup>&</sup>lt;sup>४६</sup> गुरूजी०; वारिस०, २, प० १०६ ब, १११ ब।

पृथ्वीराज राठौड़ की संक्षिप्त जीवनी के लिए देखो—मा० उ०, १, पृ० ४२६-४३१। यह जीवनी परिशिष्ट २ में उद्धृत की गई है।

रतनसिंह को मालवा में जब यह नई जागीर प्राप्त हुई, उस समय इतिहास-प्रसिद्ध शायस्ता खाँ मालवा का सूबेदार था; फ़रवरी ५, १६५५ ई० को वह इस पद पर नियुक्त किया गया था। मालवा निरन्तर अधिकाधिक समृद्ध होता जा रहा था; अकबर के समय से तब तक मालवा की आमदनी ६५ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई थी। खानजहाँ लोदी के विद्रोह के बाद मालवा में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, जिससे कि प्रान्त की शान्ति भंग हो। सन् १६३०-३१ ई० के दुभिक्ष के बाद इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना ने मालवा की आर्थिक समृद्धि को धक्का नहीं पहुँचाया।

रतनसिंह द्वारा स्थापित इस नए रतलाम राज्य के आसपास मालवा में और भी कई एक राजपूत राज्य थे। उत्तर में रतलाम की सीमा से लगा हुआ देवलिया का राज्य था, जहाँ रावत हरीसिंह शासन करता था। " देवलिया से पश्चिम में बाँसवाड़ा का गृहिल राज्य था; रावल समरसी इस समय वहाँ का शासक था। ये दोनों ही राज्य मेवाड़ के साथ निरन्तर होने वाली कशमकश में ही लगे हुये थे। बांसवाड़ा और रतलाम की सीमा पर रामावत राठौड़ अपना आधिपत्य स्थापित करनेका बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे थे। जोधपुरके संस्थापक राव जोधा के पुत्र वरसिंह के छोटे बेटे तेजिसिंह के इन वंशजों ने अन्त में वर्तमान कुशलगढ़ ठिकाने की स्थापना की। किन्तु इस समय तक उनको विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी थी। "

<sup>\*°</sup> वारिस०, २, प० ६६ ग्र; मा० उ०, २, पृ० ६६३-६६४; मोरलेण्ड कृतः 'फ़ाम श्रकबर टू ग्रौरंगजेब', पृ० २६३, ३२३।

<sup>&</sup>lt;sup>४८</sup> नैणसी०, १, पृ० १६३ ।

<sup>&</sup>quot; उक्त तेर्जासह के प्रपौत्र रामिसह के वंशज ही रामावत राठौड़ कहलाए । कुशलगढ़ घराने के जो विवरण गेजेटियरों तथा बाँसवाड़ा राज्य के इतिहासः

रतलाम से दक्षिण-पश्चिम में भाबुआ का राठौड़ राज्य था। ख्यातों के अनुसार इस राज्य के संस्थापक केशवदास का पौत्र महा-सिंह इस समय भाबुआ में शासन कर रहा था। केशवदास को प्राप्त सारे परगने पहिले ही जब्त हो चुके थे। महासिंह को सन् १६४९ ई० के बाद ही भाबुआ आदि कुछ परगने पुनः प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। "

तीतरोद, कोठड़ी-पड़ावा, आदि, रतनिसह के उत्तरी परगनों से लगा हुआ गंगधार का भाला राज्य था। कोठड़ी-पड़ावा सरकार के अन्तर्गत यह परगना जहाँगीर के शासन काल में ही नरहरदास भाला को प्राप्त हुआ होगा। सन् १६३० ई० में बीड़ में खानजहाँ

में अब तक प्रकाशित हुए हैं, वे इतने असम्बद्ध और परस्पर विरोधी हैं कि उनके ही आधार पर किसी भी बात को ऐतिहासिक सत्य मानना सम्भव नहीं। प्रधानतया ख्यातों के ही आधार पर दिए गए इन विवरणों में कई अनैतिहासिक बातें भर दी गई हैं। उनमें दिए गये सन्-संवतों की भी ठीक-ठीक जाँच की जाना आवश्यक हैं।

कुशलगढ़ घराने को रतलाम राज्य की श्रोर से खेड़ा की जागीर दी गई थी। सन् १६५६ ई० में रतनींसह को रतलाम परगना मिलने के बाद ही रामावतों को खेड़ा की यह जागीर दी गई होगी। पृथ्वीराज राठोड़ द्वारा दी गई किसी भी जागीर को निभाना रतनींसह या उसके उत्तराधिकारियों के लिए श्रनिवार्य नहीं था, श्रतएव सम्भव नहीं जान पड़ता है।

कुशलगढ़ के ठाकुर को रतलाम राज्य की स्रोर से खेड़ा की जागीर कब दी गई, इस प्रश्न की विवेचना रार्मासह राठौड़ के शासन-विवरण के स्रन्तर्गत स्रागे की गई है।

<sup>&</sup>quot;गुरूजी । भाबुमा स्टेट गर्जेटियर (पृ०३) के म्रनुसार भाबुमा म्रादि परगने महासिंह को सन् १६३४ ई० में प्राप्त हुए, एवं सन् १६४८ ई० में उसने भाबुमा को भ्रपनी राजधानी बनाया।

लोदी का सामना करते समय नरहरदास वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। तब नरहरदास के पुत्र रावत दयालदास भाला को शाही मनसब और गंगधार का परगना मिला। दयालदास रतनिसह के साथ ही कई एक चढ़ाइयों और युद्धों में भाग ले चुका था। सन् १६५६ ई० में दयालदास का मनसब नौ सदी जात-पाँच सौ सवार का था। दयालदास के साथ ही उसका छोटा भाई राघो-दास भी शाही मनसबदार था।

इस प्रकार मालवा में आकर रतनिसह ने स्वयं को अपने ही भाई-बन्धों, सगे-सम्बन्धियों तथा पुराने परिचित साथियों के बीच पाया।

## ४. बीजापुर पर चढ़ाई ऋार वहाँ से लौटना; १६५६-५७ ई०

मई, १६५६ ई० के लगभग रतनिसह जालोर छोड़ कर मालवा चला आया, और वहाँ अपने नए वतन रतलाम परगने और मालवा में प्राप्त अन्य नई जागीर पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर वहाँ का शासन-प्रबन्ध संगठित करने में लग गया। रतनिसंह स्वयं जालोर छोड़ कर चला आया था, किन्तु रतलाम में पूरा-पूरा प्रबन्ध न हो जावे वहाँ तक उसने अपने छोटे-छोटे बाल-बच्चों, स्त्रियों तथा अन्य कुटुम्बियों को जालोर में ही रहने दिया। रतनिसंह के साथ

भें श्राईन०, २, पु० २०६; नैणसी०, २, पु० ४७२-३; पाद०, १, पु० ३२३-४; १ (खण्ड २), पू० ३२३, ३२४; २, पू० ७४२; वारिस०, २, प० १२६ ब।

वर्तमान कालावाड़ राज्य के श्राधीन इसी गंगधार परगने के श्रन्तर्गत कूँडला ठिकाने पर स्राज भी दयालदास काला के वंशजों का श्रधिकार है ।

उसके नवयुवा उत्तरिधकारी रामिसह एवं द्वितीय पुत्र रायिसह भी रतलाम चले आए थे। रतनिसह का छोटा भाई फतेहिसिह, एवं उसके काका राजिसह के तीनों पुत्र भी रतनिसह के साथ ही थे। सांचोरा चौहान वीर शार्दूल के पुत्र, अमरदास और भगवानदास, तथा उन्हीं के अन्य सांचोरा भाई-भतीजे भी रतनिसह के साथ रतलाम चले आए। रतनिसह के राजपुरोहित, राजव्यास, वीरवर ओका एवं चारण-बारहठों ने रतनिसह के साथ ही रतलाम आना उचित समका। ''शासन-संगठन के इस कार्य में रतनिसह आगामी ७-८ माह तक उलका रहा। यह कार्य वह पूरा भी नहीं कर पाया था कि सन् १६५६ ई० के दिसम्वर माह में उसे अपनी सेना लेकर दक्षिण जाने का हुक्म मिला।

गोलकुण्डा का भूतपूर्व वजीर, मीर जुमला, इस समय दिल्ली में शाहजहाँ का प्रधान मंत्री और दक्षिणी भारत के मामलों में उसका एकमात्र सलाहकार था। दक्षिणी भारत की राजनैतिक तथा सामरिक परिस्थिति से पूर्णतया परिचित यह व्यक्ति, दक्षिण में औरंगजेब की आक्रमणपूर्ण नीति का पक्षपाती था। ऐसे समय लगभग तीस वर्ष के शान्ति एवं समृद्धिपूर्ण शासन के बाद नवम्बर ४, १६५६ ई० को बीजापुर के शासक मुहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसका एकमात्र अठारह-वर्षीय पुत्र अली आदिलशाह बीजापुर के सिंहासन पर बैठा। इस अवसर से लाभ उठाकर मुग़ल सत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर २६, १६५६ ई० के दिन शाहजहाँ ने औरंगजेब को आज्ञा दी कि वह बीजापुर पर चढ़ाई कर वहाँ के शासन-सम्बन्धी मामले को ठीक तरह तय कर दे। औरंगजेब इस समय दक्षिणी सुबों का

<sup>&</sup>lt;sup>५२</sup> गुरूजी०; रासो०, पु० १०२-३।

सूबेदार था। शाहजहाँ ने उसकी सहायता के लिए मीर जुमला एवं कई एक सेनापितयों को एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण भेजा। रतनिसंह राठौड़ कां नाम भी इस सेना के साथ जाने वाले सेनानायकों में लिखा गया, परन्तु अन्य कई सेनानायकों के समान वह भी इस समय शाही दरबार में उपस्थित न था। अतएव उसके पास रतलाम हुक्म पहुँचा कि वह अपने सैनिकों को लेकर दक्षिण के लिए रवाना हो।

बहुत कुछ शाही सेना और कई एक सेनानायकों को लेकर मीर जुमला जनवरी १८, १६५७ ई० को औरंगाबाद जा पहुँचा। किन्तु शाहजहाँ का हुक्म मिलने तथा लगातार ताकीद किए जाने पर भी कई एक शाही सेनानायक अब तक अपनी जागीरों में ही ठहरे हुए थे और फ़रवरी १९, १६५७ ई० से पहिले उनका औरंगाबाद पहुँचना सम्भव नहीं था, अतएव औरंगज़ेब इन पिछड़े हुए शाही सेनानायकों की राह न देखकर जनवरी १८ को ही औरंगाबाद से चल पड़ा और मार्च २ को उसने बीदर के किले को जा घेरा। ' रतनिसंह औरंगज़ेब की सेना में कब सिम्मिलित हुआ था यह कहा नहीं जा सकता है, परन्तु बीदर के घेरे के समय उसका शाही सेना में आ सिम्मिलित होना निश्चित ही है।

सत्ताईस दिन के घेरे के बाद मार्च २९ को बीदर किले के संर-

भी वारिस०, २, प० ११८ ब; स्रादाब०, १, प० ६० ब, ६० ब, ६२ ब, ११८ स्र; स्रोरंग०, १-२, पू० २१७, २३४-२३७ ।

कम्बू० (३, पृ० २३६) में इस शाही फ़रमान की तारीख़ १८ रबी-उल्-म्राब्वल (दिसम्बर २५, १६५६ ई०) दी है, जो ठीक नहीं ।

पं श्रादायः, १, पः ६२ श्र, ६२ श्र, १०६ ब, ११० श्र, ११८ ब; २, पः १४५ ब, १४६ श्र, १६६ ब; श्रोरंगः, १-२, पः २३८ ।

क्षकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। किन्तु इन्हीं दिनों आदिल शाह के सेनानायक गुलबर्गा के पास ही एक बहुत बड़ी बीजापुरी सेना एकत्रित और सुसज्जित कर रहे थे। अप्रेल, १६५७ ई० के प्रारम्भिक दिनों में एक बार तो इसी सेना का कोई दो हजार सवारों का एक दल बीदर से छः मील की दूरी पर आ पहुँचा और वहाँ से शाही बंजारों के बैल हाँक ले गया। इस घटना की सूचना मिलते ही इन सवारों के दल के विरुद्ध मुअज्जिम खाँ, दिलेर खाँ, रतनसिंह, आदि सेनानायक भेजे गए। उन्होंने बीजापुरी सवारों को मार भगाया और वे बैलों को छुड़ा लाए भा

किन्तु बीजापुरी सेना पर हमला कर उसे भी तितर-बितर कर देना आवश्यक था, एवं औरंगज़ेव ने महाबत खाँ के सेनापितत्व में कई एक अनुभवी सेनानायकों और कोई १५,००० अच्छे सवारों का एक दल बीदर से रवाना किया कि वे कल्याणी से लेकर गुलबर्गा तक का सारा वीजापुरी प्रदेश पूर्णतया उजाड़ कर बरबाद कर दें। रतनिंसह और उसके सैनिक भी इस सेना के साथ भेजे गए। बीदर से कल्याणी होती हुई यह सेना दक्षिण की ओर बढ़ी। राह में अप्रेल १२, १६५७ ई० को बीजापुर के सुप्रसिद्ध सेनापित खान मुहम्मद, अफ़ज़ल खाँ, दिलेर खाँ के पुत्र, आदि के नेतृत्व में कोई २०,००० बीजापुरी सैनिकों के दल से इस सेना की मुठभेड़ हो गई। अपने हरोल को लेकर महाबत खाँ बीजापुरी सेना की ओर बढ़ा। बीजापुरी सैनिक मुग़ल सेना पर दूर-दूर से ही तीर चलाते रहे और प्रधानतया मुग़ल सेना के दाहिने भाग पर आक्रमण किया। अपने इन साथियों की सहायता करने के उद्देश्य से रतनिंसह राठौड़ और भोजराज

<sup>&</sup>quot;कम्बू०, ३, पू० २५२; श्रौरंग०, १-२, पू० २४२-३ ।

महाबत खाँ की आज्ञा लिए बिना ही अपने सैनिकों को लेकर बीजापुरी सेना के मध्य भाग पर टूट पड़े और वीरतापूर्वक लड़ने लगे। किन्तु इस हमले से भी विंशेष लाभ नहीं हुआ। ऐसे युद्धों में अतीव कुशल बीजापुरी सैनिक रतनिंसह के इस हमले से चतुरतापूर्वक अलग होकर जिधर विशेष युद्ध हो रहा था, मुगल सेना के उसी दाहिने भाग की ओर जा पहुँचे। महाबत खाँ चतुर सेनानी था; सारी परिस्थित को समक्ष कर अन्त में अपने सैनिकों को लेकर उसने स्वयं बीजापुरी सेना पर बड़े जोरों से हमला किया। बीजापुरी सेना इस हमले का सामना न कर सकी; वह भाग खड़ी हुई। इस भागती हुई सेना का महाबत खाँ ने कोई चार मील तक पीछा किया। "

किन्तु महाबत खाँ ने अब अधिक आगे बढ़ना ठीक न समभा; अपनी सारी सेना को लेकर अप्रेल १४ के दिन वह लौट कर भाल्की चला आया। कल्याणी और बीदर के बीच कोई विशेष बाधा नहीं रह गई थी, एवं अप्रेल २७ को औरंगज़ेव सेना लेकर कल्याणी की ओर बढ़ा और एक सप्ताह में उस किले को जा घेरा। यह घेरा महीनों चलता रहा; बीजापुरी सेना ने घेरा डालने वाली मुग़ल सेना की कठिनाइयाँ बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया, दो घमासान लड़ाइयाँ भी हुईं, परन्तु इनमें रतनसिंह के भाग लेने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अन्त में अगस्त १, १६५७ ई० को कल्याणी के किलेदार ने आत्मसमर्पण कर दिया और यों कोई बारह सप्ताह के घेरे के बाद यह किला औरंगज़ेब के अधिकार में आया। " बीजापुर के इन

<sup>&</sup>lt;sup>५६</sup>कम्बू०, ३, पृ० २५२-३; भ्रोरंग०, १-२, पृ० २४३-४ ।

<sup>&#</sup>x27;कम्बू०, ३, पृ० २४४-२६१; श्रादाब०, १, प० ११३ श्र, १३६ श्र; २, प० १४६ ब, १४६ ब; श्रोरंग० १-२, पृ० २४४-२४०।

किलों की जीत का विवरण जब शाहजहाँ को ज्ञात हुआ तो उसने अपने विजयी सेनापितयों को इनाम दिए। आदिलखानियों के साथ इन युद्धों में अच्छा परिश्रम करने के उपलक्ष में रतर्नीसह के मनसब में चार सौ सवार बढ़ा कर उसका मनसब दो हजारी जात-दो हजार सवारों का कर दिया। "

परन्तु कल्याणी का घेरा समाप्त भी नहीं हुआ था कि औरंगजेब को शाहजहाँ का हक्म मिला कि वह आदिलशाह के साथ संधि कर ले। औरंगज़ेब ने कल्याणी का किला लिए बिना सन्धि की बातचीत करना उचित नहीं समभा, किन्तु एक बार कल्याणी का किला हस्तगत हो जाने के बाद उसके लिए दूसरा कोई चारा नहीं रह गया था। बीदर और कल्याणी किले जीतने के बाद बीजापुर पर अधिकार कर लेना कुछ ही सप्ताहों का काम था, परन्तु उसी समय औरंगज्जेब को विवश होकर सन्धि की बात प्रारम्भ करनी पड़ी। इसी समय महाबत खाँ, राव शत्रुसाल हाड़ा एवं अन्य शाही सेनानायकों के पास दिल्ली से शाही फ़रमान पहुँचे कि बीजापुर की चढ़ाई में औरंगज़ेब की सहाय-तार्थ भेजी गई सारी सेना को साथ लेकर वे शाही दरवार में लौट आवें। इन फ़रमानों के पहुँचते ही महाबत खाँ, राव शत्रुसाल, आदि सेनानायक यह सेना लेकर सितम्बर, १६५७ ई० के तीसरे सप्ताह के लगभग औरंगज़ेब की आज्ञा लिए बिना ही दक्षिण से उत्तरी भारत के लिए रवाना हो गए। शाही आज्ञानुसार रतनसिंह को भी अपने सैनिक लेकर उनके साथ दक्षिण से चल देना पड़ा। महाबत <mark>खाँ और रा</mark>व शत्रुसाल दिसम्बर २०, १६५७ ई० को आगरा पहुँच कर शाही दरबार में उपस्थित हुए। रतनसिंह राठौड़

<sup>&</sup>lt;sup>५८</sup> कम्बू०, ३, पू० २६२; मा० उ०, ३, पू० ४४७ ।

भी उन्हीं के साथ आगरा पहुंच कर शाही दरबार में हाज़िर हुआ।<sup>५९</sup>

## ५. धरमत (फ़्तेहाबाद) का युद्ध एवं रतनसिंह की मृत्यु (अप्रेल १५, १६५⊂ ई०); उसकी रानियों का सती होना

इधर कुछ महीनों से मुग़ल साम्राज्य के भाग्याकाश में विद्रोह और गृह-कलह के घने बादल घिरने लगे थे। बूढ़े मुग़ल सम्राट् शाहजहाँ का स्वास्थ्य सन् १६५७ ई० के गरमी के दिनों से ही गिरने लगा था; सितम्बर ६, १६५७ ई० को वह दिल्ली में सख्त बीमार पड़ गया और एक सप्ताह तक दारा और कुछ उच्च पदाधिकारियों के अतिरिक्त किसी ने भी शाहजहाँ को नहीं देखा, एवं शाहजहाँ की मृत्यु की भूठी खबर सब दूर फैल गई, और सुदूर प्रान्तों तक यह समाचार अधिकाधिक विकृत रूप में पहुँचा। इधर शाहजहाँ की बीमारी जब घटी और उसका स्वास्थ्य कुछ सुधरने लगा तब उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर शासन-सम्बन्धी अपने सारे अधिकार उसे सौंप दिए। '

दारा अपनी सत्ता को सुदृढ़ एवं सुसंगठित बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक एवं प्रयत्नशील हुआ, अतएव उसने दरबार में रहने वाले अन्य शाहजादों के वकीलों एवं दूसरे खबर-नवीसों पर कड़ी

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup>कम्बू०, ३, पृ० २६२-३, २६६, २७०; श्रादाब०, २, प० १४६ **ब,** १५७ ब; श्रा० ना०, पृ० २६; जक़र०, पृ० १७-१८; ग्रौरंग०, १-२, पृ० २५०-२५२, २८१-२८२, ३१८-३१६; रासो०, पृ० १०१-२।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> श्रा० ना०, पृ० ८०-८१; कम्बू०, ३, पृ० २६४-२६४, २७४; श्रौरंग०, १-२, पृ० २७७-२८१।

देख-रेख और बाहर जाने वाले समाचारों पर पूरी पाबन्दियाँ लगा दीं। किन्तु उन सब प्रयत्नों का परिणाम पूर्णतया विपरीत ही हुआ। शाही दरबार से आने वाले सच्चे समाचारों पर भी अब कोई विश्वास नहीं करता था; सुदूर प्रान्तों में कोई भी यह मानने को तैयार न था कि बीमार शाहजहाँ पुनः स्वस्थ हो गया। सच्चे विश्वस्त समाचारों के अभाव में अनहोनी भूठी-भूठी खबरें और भी अधिक फैलने लगीं। शाहजहाँ को सचमुच मरा जान कर मुग़ल साम्राज्य के राज्य-सिंहासन के लिए निकट भविष्य में होने वाले गृह-युद्ध की अनिवार्य सम्भावना के कारण सर्वत्र भय, आशंका और अस्थिरता की भावना उत्पन्न हो गई, एवं सारे साम्राज्य में अशान्ति और अराजकता उभड़ने लगी।

सूदर प्रान्तों में अन्य शाहजादों ने विद्रोह का भंडा खड़ा किया, और मुग़ल सिंहासन के लिए युद्ध की पूरी-पूरी तैयारियाँ करने लगे। शाहजादा मुराद इस समय गुजरात में था; नवम्बर २०, १६५७ ई० को वह अहमदाबाद में शाही तख़्त पर बैठा और स्वयं को सम्राट् घोषित किया। कुछ ही सप्ताह बाद बंगाल में शाहजादा शुजा भी सिंहासनारूढ़ हुआ और अपनी सुसज्जित सेना लेकर विहार की ओर बढ़ा। उधर सुदूर दक्षिण में औरंगजेब भी कुछ समय से इस अवश्यम्भावी गृह-युद्ध की तैयारी कर रहा था। दारा ने ये सारी बातें शाहजाहाँ को व्यक्त कीं, और शाहजहाँ ने विवश होकर अपने छोटे शाहजादों का सामना करने के लिए शाही सेनाएँ भेजने की आज्ञा दी। दारा ने शायस्ता खाँ को मालवा की सूबेदारी से अलग कर

<sup>&</sup>lt;sup>६१</sup> ईक्वर०,प० ६ ग्र; म्रा० ना०,पृ० २८; कम्बू०, ३,पृ० २७४; रासो०, पृ० ८७; म्रोरंग०, १-२, पृ० २८७-८ ।

उसे दिल्ली बुला भेजा और जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। एक बड़ी सेना लेकर जसवन्तसिंह दिसम्बर १८, १६५७ ई० को आगरा से मालवा के लिये रवाना हुआ। आठ दिन बाद शाहजादा मुराद के स्थान पर क़ासिमखाँ गुजरात का सुबेदार नियुक्त किया गया, और दिसम्बर २६ को क़ासिम खाँ भी एक बड़ी सेना लेकर मालवा की राह गुजरात के लिए आगरा से चल पड़ा।

रतनसिंह दिसम्बर २० को बीजापुर की चढ़ाई से वापस आगरा लौटा तो उसे राह में मालवा के लिए रवाना होती हुई शाही सेना मिली। रतनसिंह एक अनुभवी वीर योद्धा था, वह महाराजा जसवन्त-सिंह का चचेरा भाई होता था, उसे मालवा में जागीर भी थी, एवं जसवन्तसिंह ने इस बात का विशेष आग्रह किया कि रतनसिंह और उसके सैनिक भी मालवा जाने वाली शाही सेना में नियुक्त किए जावें। शाही दरबार में इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने में कोई देरी न लगी। दिसम्बर २०, १६५७ ई० को जब रतनसिंह आगरा पहुँच कर शाही दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसे तत्काल ही जसवन्तसिंह की सेना में सम्मिलित होने के लिए बिदा कर दिया गया। आगरा से रवाना होते समय उसके मनसब के उपयुक्त क़ीमती खिलअत और अन्य पुरस्कार दिए गए। अन्य शाही राजपूत मनसबदारों के साथ ही रतनसिंह भी जसवन्तसिंह की सेना में नियुक्त किया

<sup>े</sup> ईश्वर०, प० १०ग्र, ११ ब, १८ ग्र-ब; ग्रा० ना०, पृ०२६, ३२-३३; कम्बू०, ३, पृ० २७६, २८४-४; ग्रौरंग०, १-२, पृ० २८३-२८४, २८६।

गया, एवं रतनसिंह अपने सैनिकों को लेकर जल्द ही आगरा से चल पड़ा। ''

जसवन्तर्सिह के साथ भेजी गई शाही सेना धीरे-धीरे मालवा की ओर बढ़ रही थी, किन्तु वह स्वयं कोई दो तीन हज़ार सवारों को साथ लेकर जनवरी २७, १६५८ ई० को तेज़ी से सीधा उज्जैन जा पहुँचा। "रतनिसह को स्पष्टरूपेण यह देख पड़ रहा था कि शीघ्र ही भयंकर गृह-युद्ध प्रारम्भ होगा, और कुछ काल के लिये ही क्यों न हो, असीम अराजकता सर्वत्र फैलेगी । इस मारकाट में से कौन जीवित बच निकलेगा और इस गृह-कलह का परिणाम क्या होगा, यह कौन जानता था ? एवं शाही सेना में सम्मिलित होने से पहिले वह आगरा से सीघा रतलाम गया । रतनसिंह ने अपनी जागीर एवं राज्य का शासन-प्रबन्ध और तत्सम्बन्धी सारा कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र रामसिह को, जिसकी वय इस समय १९ वर्ष से अधिक की ही थी, सौंप दिया । रासो-कार के अनुसार रतनसिंह ने शुभ मुहुर्त देख कर रामसिंह का राज्य-तिलक भी कर दिया। रतलाम के शासन-प्रवन्ध की इस प्रकार ठीक व्यवस्था कर रतनसिंह पूर्णतया निश्चिन्त हो गया। शुभ मुहूर्त पर रतलाम से उज्जैन के लिए रवाना होने का उसने निश्चय किया । रतनसिंह चाहता था कि वीर सांचोरा चौहान शार्दूल के पुत्र, उसके पुराने साथी, अमरदास और भगवानदास, रतलाम रह

ध रासो०, पु० १०१।

रासो० (पृ० १०१) के म्राधार पर रतन० (पृ० ३७) में लिखा है कि म्रागरा से रवाना होते समय जिस प्रकार के ख़िलम्रत म्रौर इनाम जसवन्तींसह को दिए गए वैसे ही ख़िलम्रत म्रौर इनाम रतर्नांसह को भी मिले। परन्तु यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं जान पड़ता है; किव की म्रात्युक्ति मात्र है।

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> श्रा० ना०,पृ० ३३; ख्यात०, १,पृ० २०६; श्रीरंग०, १-२, पृ० ३१० **।** 

कर ही रामसिंह की सेवा तथा सहायता करें। किन्तु दोनों चौहान वीरों ने समर-यात्रा पर जाते हुए अपने सुप्रसिद्ध नेता एवं स्वामी का साथ छोड़ना उचित नहीं समका; वे दोनों रतनसिंह के साथ हो गए। रतनसिंह का दूसरा पुत्र रायसिंह भी, जिसकी वय इस समय १६-१७ वर्ष से अधिक की न थी, हठ करके रतनसिंह के साथ ही उज्जैन के लिए रवाना हुआ। "

उज्जैन पहुँच कर जसवन्तिसह शाहजादों की गितिविधि का पता लगाने का कुछ-कुछ प्रयत्न करता रहा। ओरंगजेव स्वयं तो फ़रवरी ५, १६५८ ई० तक औरंगाबाद से रवाना नहीं हुआ, किन्तु उसने जनवरी २५ को ही अपने ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तान को सेना लेकर बुरहानपुर भेजा। मुहम्मद सुल्तान ने बुरहानपुर जाकर ऐसा प्रबन्ध किया कि औरंगजेव एवं उसकी सेना सम्बन्धी कोई भी समाचार नर्मदा पार न पहुँचने पावें। फ़रवरी १८ को औरंगजेव स्वयं बुरहानपुर जा पहुँचा और एक माह तक वहीं टिका रहा।

ધ रासो०, पु० १०२, १०४, १०७-११२, ११३ ।

रासो० (पू० ११०) के अनुसार यह राज्य-तिलक बसन्त के शुभ मुहूर्त पर किया गया है। यहाँ 'बसन्त' का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। यह एक विचारणीय बात है। बसन्त पंचमी, जनवरी २८, १६४८ ई० के दिन थी। उस दिन यह हो सकना सम्भव नहीं जान पड़ता है। यहाँ 'बसन्त' से बसन्त ऋतु का ही अर्थ लेना चाहिए।

यदि यह राज्य-तिलक किया गया हो तो वह रतर्नासह का श्रपना निजी प्रबन्ध ही था; उसका मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सूबेदार से कोई भी सम्बन्ध नहीं हो सकता था।

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> स्रा० ना०, पृ० ४२-४६; जफ़र०, पृ० १७-२२; स्रोरंग०, १-२, पृ० ३४४-३४५।

उघर औरंगज़ेब ने मुराद को सलाह दी थी कि वह गुजरात से मालवा की ओर बढ़ें। फ़रवरी २५ को अहमदाबाद से मुराद ससैन्य मोड़ासा की राह मालवा की ओर रवाना हुआ । गुजरात की सरहद पार कर मार्च १४ को मुराद मालवा में मन्दसौर शहर तक जा पहुँचा । मुराद के मालवा की ओर बढ़ने की सूचना पाकर जसवन्तसिंह उज्जैन से सेना लेकर उत्तर में बाँसवाड़ा की राह की ओर बढ़ा और खाचरोद से ६ मील की दूरी पर जाकर मुराद की राह रोकने के लिए तैयारी करने लगा। मुराद जब जसवन्तिसह से कोई ३६ मील दूर था, उसे ज्ञात हुआ कि जसवन्तसिंह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, एवं उसने जसवन्तसिंह का सामना करना उचित न समभा और वह जल्द ही वापस गुजरात की ओर लौट पड़ा, और औरंगज़ेव के उत्तर की ओर बढ़ने के समाचार की बाट देखता रहा। अप्रेल ४ को मुराद दोहद में टिका हुआ था। जसवन्तसिंह को औरंगजेब के बारे में अब तक कोई भी खबर न मिली थी। मुराद के पीछे हटने का ठीक-ठीक कारण भी जसवन्तसिह की समफ में नहीं आ पाया । अप्रेल ३ तक वह खाचरोद ही ठहरा रहा और तब वहाँ से रवाना हो कर अप्रेल ५ के लगभग वह वापस उज्जैन पहुँचा । इसी समय रतनसिंह ससैन्य रतलाम से रवाना होकर उज्जैन में जसवन्त-सिंह की सेना में आ मिला। जसवन्तसिंह ने पूरे सम्मान के साथ रतनसिंह का स्वागत किया। "

मुराद भी दोहद से दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ा । वह चाहता था कि उत्तर की ओर बढ़ती हुई औरंगज़ेव की सेना की राह से वह वहुत

<sup>&</sup>lt;sup>६०</sup> ग्रा० ना०, पृ० ५६-५७; जफ़र०, पृ० २२-३; फ़ैयाज०, पृ० ५६५, ५६६-५६६; ईश्वर०, प० १७ ग्र, १६ ग्र; ख्यात०, १, पृ० २०६; रासो०, प्० १२०; वचनिका०, प्० ६; ग्रौरंग०, १-२, प्० ३१०-३११, ३४६।

अधिक दूरी पर न पड़ जावे । दोहद से भावुआ की घाटी पार करता हुआ वह मण्डलपुर पहुँचा। "यहीं मुराद को अप्रेल १३ के दिन औरंगज़ेब का दूत मिला। औरंगज़ेब मार्च २० को बुरहानपुर से रवाना होकर १९ मील उत्तर-पुर्व में माण्डवा नामक स्थान पर पहुँचा। वहाँ से उत्तरी भारत जाने वाली दो विभिन्न राहें फटती थीं। एक राह तो उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ कर हण्डिया के पास नर्मदा पार करती थी । किन्तु औरंगजेब ने इसे छोड़ कर उत्तर-पश्चिमी राह ली । सात पड़ाव के बाद वह अकबरपुर के पास नर्मदा के तीर पर पहुँचा । अप्रेल ३ को औरंगज़ेब ने विना किसी विशेष विरोध का सामना किए ही नर्मदा को पारकर मालवा में प्रवेश किया। वहाँ से माण्डु के क़िले के पास वाली घाटी की राह वह मालवा के पठार पर चढ़ा और घार होता हुआ देपालपुर की ओर बढ़ा। औरंगजेब को अब ज्ञात हुआ कि मुराद ससैन्य देपालपुर से अधिक दूर नहीं था, एवं उसने मुराद को लाने के लिये दूत भेजा जो मण्डलपुर में मुराद के पास पहुँचा था। अप्रैल १४ को देपालपुर के तालाब के पास ही औरंगज़ेब और मुराद की सेनाएँ सम्मिलित हो गईं और तत्काल ही पूर्ण उत्साह के साथ दोनों उज्जैन की ओर बढ़ीं। "

६८ ईश्वर०, प० १७ ग्र।

नक्शे में मण्डलपुर नामक कोई गाँव नहीं मिलता है। इससे मिलते-जुलते नाम के दो स्थान 'बरमण्डल' ग्रौर 'मुण्डला' ग्रवश्य नक्शे में पाए जाते हैं। ये स्थान देपालपुर से क्रमशः २६ मील ग्रौर ७ मील पश्चिम में है। सर यदुनाथ सरकार के मतानुसार मण्डलपुर बहुत करके 'बरमण्डल' ही होगा। ग्रौरंग०, १-२, पृ० ३११।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> स्रा० ना०, पृ०, ५०, ५२, ५५-६; कम्बू०, ३, पृ० २८५-६; ईश्वर०, प० १७ ब; जफ़र०,पृ० २६-२७; श्रोरंग०, १-२, पृ० ३४५-६, ३११-१२ ॥

औरंगज़ेब मालवा की ओर बढ़ रहा था। परन्तु जब तक वह मालवा में न आ घुसा, जसवन्तिसिंह को उसकी सेना सम्बन्धी कोई भी समाचार नहीं प्राप्त हो पाए। खाचरोद से लौट कर अप्रेल ५ के लगभग जब वह उज्जैन पहुँचा, तब तक औरंगज़ेब की सेना की गित-विधि से वह पूरी तरह अनिभन्न था। किन्तु एकाध दिन के बाद तो लगातार समाचारों का ताँता बँध गया। अप्रेल ६ या ७ को माण्डू के किलेदार का पत्र जसवन्तिसिंह के पास पहुँचा, जिसमें उसने औरंगज़ेब के नर्मदा पार कर माण्डू की घाटी की राह आगे बढ़ने के समाचार लिखे थे। औरंगज़ेब की आगे बढ़ने वाली सेना के डर के मारे धार से भाग खड़े होने वाले सैनिकों ने भी उज्जैन पहुँच कर इन्हीं समाचारों की पुष्टि की।

इसी समय औरंगजेब का ब्राह्मण दूत, किवराय, भी उज्जैन आ पहुँचा; उसने जसवन्तिसह को औरंगजेब का सन्देश कह सुनाया। औरंगजेब ने जसवन्तिसह को शान्तिपूर्वक जोधपुर छौट जाने की सलाह दी थी और यह आग्रह किया था कि वह उसकी राह न रोके। औरंगजेब ने यह भी कहलाया था कि वह केवल शाहजहाँ से मिलने जा रहा था, एवं युद्ध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु जसवन्तिसह ने औरंगजेब की सलाह नहीं मानी और वापस कहला भेजा— "मुक्ते शाहजहाँ की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय वापस लौट जाना मेरे लिए अपमानजनक एवं कलंक-कारक होगा।" जसवन्तिसहने इस प्रकार औरंगजेब के प्रस्ताव को ठकरा दिया।"

<sup>ँ</sup> आर ना०, पृ० ५६-५८, ६०; जफ़र०,पृ० २७; ईश्वर०, प० १६ ग्र; ग्रोरंग०, १-२, प्० ३४४, ३४८-६।

अन्त में अप्रेल१२ को जसवन्तिसह सारी शाही सेना लेकर उत्तर कीओर बढ़ते हुए औरंगज़ेव की राह रोकने और आवश्यकता पड़ने पर उससे युद्ध भी करने को तत्पर हो कर उज्जैन से निकला । गुजरात का नया सूबेदार, कासिम खाँ भी अपनी शाही सेना लेकर जसवन्तिसह के साथ चला । जसवन्तिसह की सेना में अनेकानेक उच्च पदाधिकारी राजपूत शाही मनसबदार थे, जो अपनी-अपनी सेना लेकर जसवंतिसह के साथ उज्जैन से चले । कोटा का महाराव मुकुन्दिसह हाड़ा, शाहपुरा का सुजानिसह सिसोदिया, रणथंभोर का अर्जुन गौड़, राजा रायिसह सिसोदिया और राजा देवीसिह बुन्देला विशेषरूपेण उल्लेखनीय थे । रतनिसह, उसके बीर साथी और सैनिक भी जसवन्तिसह की सेना के साथ बढ़े । जसवन्तिसह शाही सेना के साथ दक्षिण-पिंचमी दिशा में चला और उज्जैन से कोई १४ मील दूर गम्भीर नदी के पूर्वी तट पर स्थित धरमत गाँव के सामने ही जाकर उसने अपना पड़ाव डाला । " यहीं अप्रेल १४ को जसवन्त-

म्रा० ना० के म्रनुसार किवराय केवल म्रौरंगजेब का ही सन्देश लेकर जसवन्तिसह से उज्जैन में मिला था। परन्तु वचिनका० (पृ० १३-१८), रासो० (पृ० १२१-२) एवं ख्यात० (१, पृ० २०६) के म्रनुसार उक्त सन्देश म्रौरंगजेब म्रौर सुराद दोनों ने भिजवाए थे। वचिनका० म्रौर ख्यात० के म्रनुसार तो यह सन्देश युद्ध से एक ही रात पहिले धरमत के युद्धक्षेत्र में भेजा गया था। इन सब कथनों में म्रा० ना० का कथन ही म्रिधक ठीक म्रौर विश्वसनीय है।

<sup>ैं</sup> धरमत (फ़तेहाबाद) २५° उत्तर, ७५° ४३' पूर्व में स्थित है। यह गाँव देपालपुर से १२ मील उत्तर में, उज्जैन से १४ मील दक्षिण-पिश्चम में ग्रौर फ़तेहाबाद-चन्द्रायतीगंज रेलवे स्टेशन से कोई एक मील उत्तर में है।

स्थात० (१, पृ २०६) में लिखा है— "उज्जैन से चार या पाँच कोस भ्रागें गाँव चौर नारायणा है; वहाँ महाराज (जसवन्तसिंह) ने डेरा किया।

सिंह ने सुना कि औरंगजेब और मुराद की सेनाएँ सम्मिलित हो गईं, तथा यह सम्मिलित सेना धरमत से केवल एक ही पड़ाव की दूरी पर थी। उसी दिन सन्ध्या होते-होते तो शत्रु-सेनाएँ भी धरमत आ पहुँचीं और उन्होंने भी गम्भीर नदी के पूर्वी तट पर धरमत के पास ही डेरा डाला। औरंगजेब ने अगले दिन जसवन्तसिंह के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। "

इस समय रतनिसंह के साथ उसका दूसरा पुत्र रायिसह भी था। उसकी वय १६-१७ वर्ष से अधिक की न थी, किन्तु जब रतनिसंह रतलाम से उज्जैन के लिए ससैन्य रवाना हुआ, वह हठ कर रतनिसंह के साथ ही उज्जैन आया। रतनिसंह ने बहुत प्रयत्न किया कि क्षिप्रा-स्नान के बाद रायिसह को रतलाम वापिस भेज, दे, किन्तु रायिसह लौट कर नहीं गया, तथा बहुत कुछ कह-सुनने के बाद भी वह शाही सेना के साथ धरमत आया एवं रतनिसंह के अन्य सेनानायकों के साथ

उस ही गाँव में शाहजादों (श्रीरंगजेब श्रीर मुरादबस्श) का भी डेरा हुआ।"
सम्भव है धरमत के पास ही चौर नारायणा नाम का दूसरा गाँव हो,
जिससे जसवन्तींसह का पड़ाव श्रीधक पास होने से उस गाँव के नाम का
ख्यात० में उल्लेख किया गया। परन्तु इस गाँव का नाम नक्शे में नहीं
मिलता है।

<sup>ँ</sup> ब्रा० ना०, पृ० ५६-५७, ६०; कम्बू०, ३, पृ० २८६; ईश्वर०, प० १६; श्रौरंग०, १-२, पृ ३४६, ३४७।

धरमत के युद्ध का यह विवरण लिखने में रासो० एवं वचिनका० से ज्ञात महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों का यथास्थान समावेश किया गया है। रासो० एवं वचिनका० के ऐतिहासिक महत्त्व आदि की विवेचना के लिए देखो "परिशिष्ट ३—धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध के विवरण सम्बन्धी दो हिन्दी आधारग्रन्थ और उनका ऐतिहासिक महत्त्व"।

युद्ध में भाग लेने को तत्पर हुआ। "रतनसिंह का छोटा भाई फतेहसिंह भी इस समय रतनसिंह के साथ था। फतेहसिंह शाही मनसबदार था और रतनसिंह के साथ धरमत आने से पहिले बरसों वह महाबत खाँ के साथ दक्षिण में शाही सेना के संग रह चुका था। इस बार फतेहसिंह शाही सेना के साथ धरमत आया, और युद्ध में अपने वीर भाता रतनसिंह के साथ बना रहा। "रतनसिंह के अन्य सेनानायक एवं योद्धा साथियों में प्रधानतया उल्लेखनीय थे— सांचोरा वीर अमरदास और भगवानदास चौहान, बारहठ जसराज और ब्राह्मण परशुराम ओभा। अमरदास और भगवानदास, सांचोरा वीर शार्द्मल के पुत्र, और रतनसिंह राठौड़ के पितामह दलपत के मामा सांचोरा मेहकरण के प्रपौत्र थे। "ये दोनों भाई रतनसिंह के बहुत विश्वासपात्र थे, और इसी कारण रतलाम से रवाना होते समय

"तिहि समय श्रमर भगवान वृग्द, श्रप्रज श्रनुज सादूल नन्द।" (पृ ७०); श्रोर "तत सुभट श्रमर वट चहुवान, तत श्रनुज उग्र भगवान ठांन।" (पृ०११७)।

इन वीरों की मृत्यु के कोई बोस ही वर्ष बाद लिखे गए काव्य के इन उद्धरणों से यह बात निर्विवादरूपेण साबित है कि ग्रमरदास बड़ा ग्रौर भगवानदास छोटा भाई था।

भ रासो०, पृ० ११२-११३, ११८-१२०; वचनिका०, पृ० २६।

<sup>&</sup>lt;sup>७४</sup> गुरूजी०; स्यात०, १, पृ० २०७।

भ्य स्रमरदास स्रौर भगवानदास, दोनों भाइयों में कौन बड़ा स्रोर कौन छोटा था, इस प्रक्रन को लेकर प्रायः विवाद होता है (पंचेड़ ठिकाने का इतिहास, पृ० ६४) । ये वाद-विवाद ईसा की १८वीं शताब्दी के बाद ही प्रारम्भ हुए । इन भ्रातास्रों के समकालीन किव कुम्भकर्ण कृत 'रतनरासो' के स्राधार पर इस प्रक्रन का निश्चितरूपेण उत्तर दिया जा सकता है । रासो० में लिखा हैं:——

रतनसिंह ने अपने पुत्र रामिसह की सहायतार्थ इन दोनों भाइयों को रतलाम ही छोड़ना चाहा था, किन्तु वे दोनों रतनिसह को छोड़ कर पीछे न रहे। इस युद्ध में भी वे अन्त तक बराबर रतनिसंह के ही साथ बने रहे। जसराज बारहठ, रोड़िया खाँप का चारण, रतनिसंह के दरबार का राजकिव एवं उसका विश्वस्त सलाहकार था। परशुराम ओका, श्रीमाली ब्राह्मण होते भी एक वीर योद्धा था; युद्ध के समय रतनिसंह का निजी भण्डा लेकर उसी की सेना के आगे नेतृत्व करता था। धरमत के युद्ध में सिम्मिलित होकर उसने वीरगित प्राप्त की। रतनिसंह के दरबार का राजकिव खड़िया जगा भी इस समय सेना के साथ धरमत के युद्ध-क्षेत्र में आ पहुँचा था। धरम युद्ध में रतनिसंह की निजी सेना कितनी थी, इसका ब्यौरा कहीं भी नहीं मिलता है।

अप्रेल १४ को जब शत्रु-सेनाओं ने आकर शाही सेना के सामने ही डेरा डाला, तब तो जसवन्ति सह पुनः किंकर्तव्य-विमूढ़ होने लगा। आगरा से रवाना होते समय शाहजहाँ ने जसवन्ति सह को आज्ञा दी थी कि जहाँ तक हो सके शाहजादों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे, और जब दूसरा चारा रह ही न जावे तभी वह उनके साथ युद्ध करे। "अतएव उसी दिन सन्ध्या समय जसवन्ति सह ने अपने सारे राजपूत सेनानियों को एकत्रित कर उनकी सलाह पूछी। शाहजादों के साथ युद्ध करने के पक्ष में ही सब की राय हुई। रतनि सह ने जसवन्ति सह के सम्मुख यह प्रस्ताव भी रखा कि शाही सेना का

<sup>ै</sup>रासो०, पृ० १०३, १३२; वचनिका०, इण्ट्रोडक्शन, पृ० ३-४; गुरूजी०।

<sup>&</sup>lt;sup>७७</sup> कम्बू०, ३, पृ २८४; मासूम०, प० ४६ ब; मनुची०, १, पृ० २५८; बरनियर०, पृ० ३७, ३८।

सेनापितत्व रतनिसंह को सौंप दे जिससे जसवन्तिसंह को इस युद्ध में भाग न लेना पड़े, किन्तु जसवन्तिसंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। " इसी समय आसकरण नींबावत ने प्रस्ताव किया कि वह ४,००० सवारों को लेकर आधी रात के समय शत्रु की सेना पर हमला करे और तोपिचयों को मारकर शत्रु की सारी तोपें छीन ले, जिससे आगामी दिन युद्ध के समय दुश्मन को हराना कठिन न हो। किन्तु क्षत्रिय-सुलभ सरलता के साथ जसवन्तिसंह ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि रात्रि के समय आक्रमण करना या ऐसी ही तदबीरों से लाभ उठाना राजपूतों की नीति से विरुद्ध एवं क्षत्रियों की वीरता को बट्टा लगाने वाला कार्य है।"

उसी रात को रतनिसह के डेरे पर राजपूतों का सहभोज हुआ, एवं उसके बाद रतनिसह का दरबार जुड़ा, जिसमें उसने अपने सेना-नायकों, प्रधान सरदारों तथा अन्य वीर साथियों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। राजपूत और चारण वीरों ने रतनिसह के निश्चय को सराहा, तथा आगामी दिन युद्ध में रतनिसह के साथ ही मर मिटने को वे उतारू हो गये।

अप्रेल १५, १६५८ ई० का प्रातःकाल हुआ। दोनों तरफ़ से सेनाएँ तैयार होने लगीं। किन्तु दोनों ओर के सेनानायकों ने एक बार पुनः समभौते के लिए प्रयत्न किया। औरंगज़ेब ने आज़म शिकोह को भेजा, और जसवन्तसिंह ने अपने वकील को प्रेरित किया, किन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। जसवन्तसिंह को विश्वास था कि

<sup>&</sup>lt;sup>७८</sup> वचनिका०, पृ० १४-१६।

<sup>&</sup>lt;sup>७९</sup> ईक्वर०, प० २० ग्र; ग्रौरंग०, १-२, पृ० ३५४-३५५।

<sup>&</sup>lt;sup>८॰</sup> वचनिका०, पृ० १६-२८ ।

शाहजादे शाही सेना का सामना न कर लौट जावेंगे, किन्तु अब उसने जाना कि उसे शत्रुओं का सामना करना ही होगा, वे किसी भी प्रकार पीछे हटने वाले न थे। "

अन्त में सूर्योदय के कोई दो घण्टे बाद युद्ध प्रारम्भ हो गया। " जसवन्तिसह ने जिस स्थान पर शाही सेना को युद्ध के लिए खड़ा किया था, वह स्थल मैदान होते हुए भी युद्ध-विद्या की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त था। मैदान काफ़ी चौड़ा न था, सारी धरती ऊँची-नीची थी, दोनों ओर खाइयाँ थीं और कहीं कहीं कुछ दलदल भी। "ऐसा प्रतीत होता था कि जसवन्तिसह की सेना एक टापू पर स्थित घेरे का सामना करने को तत्पर थी।"

अपनी सेना की व्यूह-रचना करने में जसवन्तसिंह को कई एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सारे मुसलमान सवार और सैनिक प्रधानतया क़ासिम खाँ की कमान में थे। हिन्दुओं में भी अलग-अलग राजपूत घरानों के सैनिक प्रायः अपने वंश-नायक की ही

<sup>ं</sup> श्रा० ना०, पृ० ४८, ६४; जफ़र०, पृ० २७-२८; कम्बू०, ३, पृ० २८६; ईश्वर०, प० १६ ग्र, २० ग्र; मासूम०, प० ४६ ब-४७ ब; ग्रौरंग०, १-२, पृ० ३४०-३४१।

<sup>ं</sup> श्रा० ना०, पृ० ६४; श्रौरंग०, १-२, पृ० ३४६ । रासो० (पृ० १२४) के श्रनुसार युद्ध दिन के मध्याह्म में प्रारम्भ हुन्ना, किन्तु यह ठीक नहीं है। श्रा० ना० का कथन श्रधिक विश्वसनीय है।

<sup>ं</sup> कम्बू०,३, पू० २८६; फ़ैयाज० पू० ५६०।

जफ़र० (पृ० २८, ३०) के अनुसार जसवन्ति सह ने अपनी सेना के सामने कोई २०० गज तक खूब पानी छिड़कवाया था, जिससे वहाँ सब दूर कीचड़ हो गया। जसवन्ति सह का ख़याल था कि इस कीचड़ के कारण शत्रुओं के आक्रमण का वेग कम हो जावेगा। औरंग०, १-२, प० ३५६-३५७।

अधीनता में लड़ते थे, एवं राजपूत सैनिकों के विभिन्न दलों को जमाने में इस बात का भी पूरा-पूरा विचार रखना पड़ता था। अतएव जसवन्तिसिंह ने हरोल में एक ओर क़ासिम खाँ को मुसलमान सैनिकों के साथ नियुक्त किया। हरोल में ही दूसरी ओर मुकुन्दिसिंह हाड़ा के नेतृत्व में सारे हाड़ा सैनिक तथा कोटा की सेना नियुक्त की गई। दयालदास भाला, सुजानिसिंह सिसोदिया और अर्जुनिसिंह गौड़ भी अपने सैनिकों को लेकर मुकुन्दिसिंह हाड़ा के साथ ही थे। सुजानिसिंह बुन्देला और अमरिसंह चन्द्रावत भी अपने-अपने सैनिकों के साथ इसी हरोल में थे। इिंतखार खाँ और उसके मुसलमान सैनिक हरोल को बाएँ तरफ़ थे, तथा रायिसिंह सिसोदिया अपने सैनिकों के साथ हरोल की दाहिनी ओर डटा हुआ था। हरोल के पीछे बीच में जसवन्त सिंह ने रतनिसिंह और उसके सैनिकों को रखा और उसके बाद वह स्वयं अपने राठौड़ वीरों के साथ खड़ा था। शाही डेरों और सामान की रक्षा का भार देवीसिंह बुन्देला, मालोजी एवं परसोजी को सौंपा गया था। "

तोपों की गड़गड़ाहट और बन्दूक़ों के चलने के साथ ही युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनों ओर से सेनाएँ धीरे धीरे बढ़ने लगीं। फिर तो एकबारगी नक्क़ारे बजने लगे और दोनों सेनाएँ भिड़ गईं। राजपूत सवार एक ही स्थान पर एकत्रित थे एवं शत्रु की इस गोलाबारी से उनमें से बहुत से मारे जाने लगे। युद्ध-क्षेत्र का स्थान खुला हुआ न होने के कारण उन्हें पूरी-पूरी स्वच्छन्दता न प्राप्त थी। इस तरह शत्रुओं की गोलियों का शिकार होते रहना राजपूत सेनानायकों को

<sup>&</sup>lt;sup>८९</sup> स्ना० ना०, पू० ६४; जफ़र०, पू० २८; ईश्वर०, प० २० स्र; रासो०, पू० १२२; स्रोरंग०, १-२, पू० ३४२-३, ३४८-३४६।

रिचकर न हुआ, एवं उन्होंनें शत्रु की तोपों पर हमला करने का निश्चय किया। "राम! राम!" की जयध्विन करते हुए मुकुन्दिसिंह हाड़ा ने अपने भाइयों और हाड़ा वीरों को लेकर शत्रुओं की ओर घोड़े दौड़ा दिए । दयालदास भाला, अर्जुन गौड़, सुजानिसिंह सिसोदिया एवं उनके साथी कई एक राजपूत सेनानायकों ने भी अपने सवारों के साथ मुकुन्दिसिंह का साथ दिया। किन्तु इस समय रतनिसिंह इस हमले में न था; वह जसवन्तिसिंह के साथ ही बना रहा और वहीं शत्रुओं से लड़ता रहा।

शत्रुओं की तोपें चल रही थीं, किन्तु मुकुन्दसिंह हाड़ा और उसके साथियों ने उनका कुछ भी विचार नहीं किया। राजपूत सवार तोप के गोलों की मार से निरन्तर मरते जा रहे थे, फिर भी वे बढ़ते ही गए। शाहजादों की सेना में तोपखाने का सरदार मुर्शिद कुली खाँ मारा गया, तोपचियों के छक्के छूट गए, और उन्हें हरा कर तोपों की पंक्ति में होते हुए राजपूत सवार शत्रुओं की सेना में हरोल के सामने के दल पर टूट पड़े। इस हमले को रोकने के प्रयत्न में इस दल का सेनानायक जुल्फ़िक़ार खाँ मारा गया, किन्तु राजपूतों का आक्रमण किसी भी प्रकार नहीं रोका जा सका। आगे बढ़ते हुए वे हरोल में ही जा घुसे। यहाँ औरंगजेब के चुने हुए योद्धा एकत्रित थे। बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तलवारें चलने लगीं; योद्धाओं के रुधिर से सारी ही धरती लाल चुनड़ी सी रंग गई। औरंगजेब ने देखा कि इस हमले की सफलता या विफलता पर ही युद्ध का नतीजा

<sup>्</sup>ध ग्रा० ना० (पृ० ६४) के ग्रनुसार इस हमले में रतर्नासह भी गया था; किन्तु रासो० (पृ० १२६) में उसके जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस प्रश्न पर रासो० का कथन ग्रधिक विश्वसनीय है।

निर्भर है, एवं वह अपने चुने हुए साथियों को लेकर इन आक्रमणकारियों के दल के पीछे जा पहुँचा। जसवन्तिंसह ने अपने इन
विजयी सफल राजपूत सवारों की सहायता करने का कोई प्रयत्न
नहीं किया था। औरंगज़ेब ने तो अब उस सम्भावना को ही
निर्मूल कर दिया। ये राजपूत वीर चारों ओर से घर गए।
उनकी संख्या निरन्तर घटती जा रही थी, और उन पर चारों ओर
से हमले हो रहे थे। राजपूत सवारों के हमले का जोर कम हो
गया, और ये घिरे हुए राजपूत योद्धा अब घायल शेर की तरह
दुश्मनों पर टूट पड़े। मुकुन्दिंसह हाड़ा की आँख में तीर लगा,
जिससे वह मर कर गिर पड़ा। उसका भाई किशोरिंसह हाड़ा बुरी
तरह घायल होकर गिरा। सुजानिंसह सिसोदिया, अर्जुनिंसह गौड़,
दयालदास भाला और अन्य सारे राजपूत सेनानायक लड़ते हुए एकएक कर मारे गए। "इस प्रकार राजपूतों के इस प्रलयंकारी
आक्रमण का अन्त हुआ।

अब तक दोनों सेनाएँ सब दूर उलभ चुकी थीं और चारों ओर मारकाट मची हुई थी। औरंगज़ेब के तोपची पुनः अपनी तोपों पर आ डटे थे और शत्रु की तोपें फिर जसवन्तसिंह एवं उनके सैनिकों पर गोले उगल रही थीं। रतनसिंह और उसके सेनानायक

<sup>ँ</sup> ग्रा० ना०, पृ० ६४; ईश्वर०, प० २० ग्र; जफ़र०, पृ० ३०-३१; कम्बू०, ३, पृ० २८६-७; ग्रौरंग०, १-२, पृ० ३६०-३६३; रासो०, पृ० १२६-१२७।

श्रा० ना० के श्रनुसार रतर्नासह भी मुकुन्दांसह हाड़ा श्रादि श्रन्य श्राक्रमण-कारी सेनानायकों के साथ ही इसी समय मारा गया। रासो० एवं वचनिका० (पृ० ४६-४७) के श्रनुसार रतर्नासह युद्ध के श्रन्त में ही मारा गया था। इस प्रश्न पर वचनिका० एवं रासो० के कथन श्रधिक विश्वसनीय हैं।

भी वीरता के साथ लड़ रहे थे। परन्तु मुकुन्दसिंह हाड़ा आदि आक-मणकारियों के मारे जाने के बाद जब औरंगजेब की सेना का विजयी हरोल शाही सेना की ओर बढ़ा, तब तो शाही सेना में यत्र-तत्र भग-दड़ मचने लगी। रायिसह सिसोदिया, सुजानिसह बुन्देला और अमरिसंह चन्द्रावत अपने सैनिकों के साथ युद्ध-क्षेत्र छोड़ कर भाग खड़े हुए, जिससे शाही सेना के दाहिने पक्ष पर शत्रुओं का सामना करनेवाला कोई भी न रहा। उधर मुराद ने बहुत से सैनिकों के साथ शाही सेना के पड़ाव पर हमला किया। देवीसिंह बुन्देला तो मुराद के साथ हो गया और दोनों मरहठे सेनानायक भाग खड़े हुए। वहाँ से मुराद सीधा युद्ध-क्षेत्र को लौटा, और शाही सेना के बाएँ पहलू पर टूट पड़ा। इस पहलू पर इफ़्तिखार खाँ शाही सेनानायक था। मुराद के इस हमले का उसने साहसपूर्वक सामना किया, किन्तु अन्त में वह लड़ता हुआ मारा गया और शाही सेना का यह पहलू भी सुरक्षित नहीं रहा।

युद्ध-क्षेत्र के मध्य में जसवन्तसिंह अपने वीर राठौड़ योद्धाओं के साथ डटा हुआ पूर्ण उत्साह के साथ लड़ रहा था। उसके सामने कुछ ही आगे रतनसिंह राठौड़ भी अपने सेनानायकों तथा वीर साथियों के साथ शत्रुओं का संहार कर उन्हें पीछे हटा रहा था। जसवन्तसिंह को इस युद्ध में दो घाव भी लगे, उसका एक पैर तीर लगने से काफ़ी ज़ख़्मी हो गया, फिर भी वह पूरे उत्साह के साथ अपने सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। किन्तु अब युद्ध की परिस्थित बदलने लगी थी। शाही सेना के हरोल वाले सारे

<sup>&</sup>lt;sup>८७</sup> म्रा० ना०, पृ० ६४; ईश्वर०, प० २० म्र; रासो०, पृ० १२६; स्रोरंग०, १-२, पृ० ३६४।

राजपूत मर मिटे थे। हरोल के दूसरे भाग ने, जो कासिम खाँ के सेनापितत्व में था, अब तक युद्ध में विशेष भाग नहीं लिया था; और अब औरंगज़ेब को ससैन्य आक्रमण के लिए अपनी ओर आगे बढ़ते देख कर कासिम खाँ अपने सैनिकों के साथ युद्ध-क्षेत्र से भागने के लिए उतारू हो रहा था। सारी शाही सेना में घबराहट फैलने लगी, जिससे खलबली मची हुई थी।

ऐसी परिस्थिति में एक राजपुत सेनापित के लिए यही रास्ता ख़्ला था कि वह प्राणों का मोह छोड़ कर शत्रुओं के घने समूह पर ट्ट पड़े और वीरतापूर्वक लड़ता हुआ लाशों के ढेर पर कट मरे। और जसवन्तरिंह यही करना भी चाहता था। शाही सेना की हार अब स्पष्टतया देख पड़ने लगी थी । और जसवन्तसिंह एवं उसके वीर साहसी सैनिकों पर आत्रमण करने के लिए सामने से औरंगजेब, वाँई तरफ से मुराद और दाहिनी ओर से सफ़शिकन ससैन्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे । इस युद्ध का अब एक ही परिणाम हो सकता था; जसवन्तसिंह के लिए विजयी होना अब असम्भव था, किन्तु अब भी वह वीरों को प्रिय रण-क्षेत्र पर एक योद्धा की मृत्यु को अपना सकता था । जसवन्तर्सिह चाहता था कि वह अपने साथी सवारों के साथ घोड़े दौड़ा कर आगे बढ़ते हुए शत्रु-दलों से भिड़ जावे और लड़ता हुआ खेत रहे । किन्तु उसके राठौड़ वीर साथी और सेनानायक सोच रहे थे कि 'मुग़ल शाहजादे एक दूसरे के रुधिर के प्यासे होकर आपस में भले ही कट मरें, किन्तु राठौड़ वंश का सिरमौर तथा जोधपुर राज्य की सारी आशाओं का एकमात्र केन्द्र उन शाहजादों के इसी आपसी कलह में क्यों व्यर्थ जान गँवाए'। राठौड़ वीर रिणमल जोधा ने इन राजपूत सेनानायकों को पुकार कहा-- ''किसी भी प्रकार से हो राजा (जसवन्तिसह) को बचाना चाहिए । हम तो युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए कट मरें, किन्तु 'ओछी वाढ़ो, जसराज काढ़ों'। जसवन्तिसह को युद्ध-क्षेत्र से ले जाओ।'' इस समय रतनिस्हित भी जसवन्तिसह को कहा सुना, एवं अन्त में राठौड़ वीर आस-करण और महेशदास सूरजमलोत ने जसवन्तिसह के घोड़े की बागें पकड़ लीं और उसे खींच कर युद्ध-क्षेत्र से बाहर ले चले। इस प्रकार युद्ध-क्षेत्र छोड़ते समय जसवन्तिसह ने युद्ध-क्षेत्र में लड़ती हुई बाक़ी रही शाही सेना का सेनापितत्व रतनिसह को सौंपा।"

अपने इने-गिने साथियों तथा कुछ सैनिकों के साथ जसवन्तसिंह तो जोधपुर की ओर चला, और यहाँ धरमत के युद्ध-क्षेत्र में रतनिंसह राठौड़ बाकी बची शाही सेना के साथ अपने जीवन का अन्तिम युद्ध करने को शाहजादों की आगे बढ़ती हुई शत्रु-सेनाओं की ओर बढ़ा। शाही सेना बहुत कुछ कट-मरी थी, कुछ युद्ध-क्षेत्र छोड़ कर भाग गई थी। अब रतनिंसह के साथ रह गए थे मुट्ठी भर सेना-नायक और कुछ सैनिक। उसके निजी सेनानायकों और सैनिकों के अतिरिक्त जोधपुर की सेना के भी कुछ बीर सेनानियों ने इस समय रतनिंसह का साथ दिया। जसवन्तिंसह से प्राप्त शाही सेना-पति के सारे सम्मान चिह्नों को साथ लेकर रतनिंसह ने शत्रुओं का सामना किया। "

<sup>&</sup>quot; ग्रा० ना०, पृ० ६४; जफ़र०, पृ० ३०-३१; ईश्वर०, प० २०-ग्र; फ़ैयाज्ञ०, पृ० ५६०; कम्बू०, ३, पृ० २८७; बरनियर०, पृ० ३६; मनुची०, १, पृ० २५६; वचिनका०, पृ० ४६-४७; रासो०, पृ० १३३; ख्यात०, १, पृ० २०७; ग्रौरंग०, १-२, पृ० ३६४-३६६; मारवाङ्०, १, पृ० २२२-३।

<sup>ँ</sup> रासो०, पृ० १३३; वचनिका०, पृ० ४७; गुरूजी० ।

फ़ारसी श्राधार-प्रन्थों एवं प्रधानतया उन्हीं के श्राधार पर लिखित श्रौरंग०, (१-२) में इस घटना का कोई भी उल्लेख नहीं है।

युद्ध समाप्त-प्राय था, और रतनसिंह का यह युद्ध बुभते हुए दीपक की अन्तिम ज्योति थी। रतनसिंह का भाई फतेहसिंह, रतन-सिंह का द्वितीय पुत्र रायसिंह एवं सांचोरा चौहान वीर अमरदास तथा भगवानदास रतनसिंह के साथ ही लगे हुए थे। जसराज बारहट अब भी राठौड़ सेनानायक एवं उसके राजपुत सैनिकों को लड़ मरने के लिए उत्साहित कर रहा था। प्राणों का मोह छोड़ कर रतनसिंह अलौकिक वीरता तथा अद्वितीय साहस के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा । रतनसिंह के कई घोड़े बारी-बारी से घायल हो कर गिरे, परन्त हर बार वह किसी दूसरे घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध में जुट गया । अव एक-एक कर उसके बीर साथी कट-कट कर गिरने लगे। फतेहसिंह मारा गया, भगवानदास और अमरदास घायल होकर गिर पड़े। रायसिंह भी घायल होकर गिरा, किन्त् उसे ज्यादा घाव नहीं लगे थे एवं उसे तत्काल ही रण-क्षेत्र से उठाकर ले गए। जसराज बारहठ भी कट मरा। फिर भी रतनसिंह लड़ता ही रहा। अन्त में घावों से जर्जरित होकर रतनसिंह भी गिर पड़ा। युद्ध का अन्त हो गया। शाही सेना पहिले ही तितर-बितर हो चुकी थी। रतनसिंह और उसके साथियों के मरते ही कोई विरोध नहीं रह गया। औरंगजेब और मुराद ने विजय के नक़्कारे बजाए, एवं औरंगज़ेव ने आज्ञा दी कि इस विजय के स्मारक-स्वरूप इस युद्ध-क्षेत्र पर फ़तेहाबाद नाम का एक नया कसबा बसाया जावे, तथा वहाँ एक मसजिद और एक सराय बना कर उनके आसपास बाग़ लगाया जावे। इस प्रकार धरमत गाँव के पास ही वर्तमान फ़तेहाबाद कसबे की नींव पड़ी । °

<sup>ैं</sup> वचिनका०, पृ० ४८-७४; रासो०, पृ० १३४-१३६। इन दोनों में वचिनका० में दिया हुम्रा विवरण म्रधिक प्रामाणिक है।

यों धरमत के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ रतनसिंह खेत रहा। इस यद्ध में उसे छब्बीस तीर लगे थे और सारे शरीर पर तलवार के अस्सी घाव भी । इन्हीं से जर्जरित और लोहलहान होकर वह अचेत धरती पर गिरा । कहा जाता है कि सांचोरा चौहान वीर अमरदास और भगवानदास भी रतनसिंह के पास ही घायल पड़े थे। तीनों के शरीर से बहुत रुधिर बह रहा था; ये रुधिर धाराएँ बह कर एक ही ओर जा रही थीं जहाँ उनके आपस में मिल जाने की पूरी पूरी-सम्भावना थी। विभिन्न वंशीय होने के कारण ये दोनों चौहान वीर चाहते थे कि उनका रुधिर रतनसिंह के रक्त के साथ न मिलने पावे, एवं घायल पड़े-पड़े दोनों चौहान वीर उन रुधिर धाराओं के बीच धूलि की पालि बनाने लगे। कुछ होश आने पर मरणग्सन्न रतनसिंह ने उनके इस प्रयत्न को देखा और कहा--''क्यों पालि बाँधते हो ? अपना रुधिर मिलने दो । आज इस युद्ध-क्षेत्र पर तुम्हारा और मेरा रुधिर मिल कर एक हो गया । भविष्य में तुम्हारे और मेरे वंशज भाई-भाई के समान रहेंगे तथा उनके आपस में कभी भी शादी-सम्वन्ध नहीं होंगे। और जो कोई इस रूढि का उल्लंघन करेंगे, उनका वंश कभी भी नहीं चलेगा।" मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए रतनसिंह के उक्त वचनों का पालन आज भी उसके तथा दोनों चौहान वीरों के वंशज करते हैं।

फारसी ग्राधार-ग्रन्थों में रतनिसह के इस ग्रन्तिम युद्ध का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। ग्रा० ना०, पृ०६४; जफ़र०, पृ० ३१-३२; ईश्वर०, प० २४ ग्रः; कम्बू०, ३, पृ० २८७। इन्हीं ग्रस्पष्ट उल्लेखों के ही ग्राधार पर ग्रौरंग० (१-२, पृ० ३६६) में जसवन्तिसह के युद्ध-क्षेत्र छोड़ते समय शाही सेना के कुछ बचे-खुचे सैनिक दलों के विरोध का उल्लेख है। सम्भव है ये ग्रस्पष्ट उल्लेख रतनिसह के इसी युद्ध के प्रति उपेक्षापूर्ण संकेत हों। ग्रौरंग०, १-२,

उस वीर के वे अन्तिम शब्द अब तक मिथ्या प्रमाणित नहीं हुए।"

शाही सेना के हजारों वीर मारे गए और उनसे भी अधिक घायल हुए। रतनिसंह के प्रायः सारे महत्वपूर्ण सेनानायक खेत रहे और उसका दूसरा पुत्र रायिंसह घायल हुआ। सेनानायकों के अतिरिक्त रतनिसंह के दल में से कोई पचास राजपूत और चारण भी मारे गए। ''रतनिसंह का निजी भण्डा लेकर उसके सैनिक दल का नेतृत्व करने-वाला वीर परशुराम ओभा भी इसी युद्ध में खेत रहा। ''रतनिसंह के दल के कुल कितने व्यक्ति घायल हुए इसका कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं

भगवानदास के वंशज भी पहिले तो रार्मासह ग्रौर उसके पुत्रों के साथ रहे, किन्तु रतलाम का परगना केशवदास से छूटने पर, उन्होंने केशवदास को छोड़ दिया, ग्रौर वे रतनिसह के पाँचवें पुत्र छत्रसाल के साथ हो गए। ईसा की १ द्रवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब छत्रसाल को रतलाम का परगना नए सिरे से मिला ग्रौर इस प्रकार वर्तमान द्वितीय रतलाम राज्य की स्थापना हुई, तब छत्रसाल ने भगवानदास के इस वंशज को नई जागीर दी। रतलाम राज्य के ग्रन्तर्गत पंचेड़ ठिकाना ग्राज भी भगवानदास के इन्हीं वंशजों के ग्रधिकार में है।

<sup>&#</sup>x27;' गुरूजी०; रतन०, पृ० ४६-४६; रतलाम०, पृ० ७; प्राचीन०, ३, पृ० ३६३-४।

श्रमरदास के वंशज रतनिंसह के ज्येष्ठ पुत्र रामिसह के वंशजों के साथ रहे, श्रौर केशवदास के साथ ही वे भी रतलाम छोड़कर सीतामऊ चले श्राए। सीतामऊ राज्य के श्रन्तगत दोपाखेड़ा, महुवा, श्रादि ठिकाने श्राज भी श्रमरदास के ही वंशजों के श्रिधकार में हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>९२</sup> रतनींसह के दल में से मारे गए वीरों की सूचियाँ ख्यात० (१, पु० २०७, २२३) में दी हुई हैं जो ग्रागे 'परिशिष्ट ४' में उद्धत की गई हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१३</sup> रासो०, पृ० १०३, १३२; गुरूजी० । इस परशुराम स्रोक्ता के वंशज स्राज भी सीतामऊ राजघराने के पूज्य नेगी हैं, स्रौर राजकीय जुलूस के स्रवसर पर सीतामऊ राज्य का भंडा लेकर जुलूस का नेतृत्व करते हैं।

है। केवल रतनसिंह के निजी नक्क़ारा बजाने वाले के घायल होने का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में उसका दाहिना हाथ कट गया था, तथापि वह अपने बाएँ हाथ से बाईं तरफ का नक्क़ारा लगातार बजाता ही रहा। उसी दिन से रतनसिंह के वंशजों द्वारा स्थापित राज्यों में केवल बायाँ नक्क़ारा ही बजाया जाता है। "

युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद रणक्षेत्र में ही रतनिसह की मृत्यु हो गई। यत्र-तत्र बिखरे हुए तीर और भालों को एकत्रित कर वीरो-िचत चिता रची जाकर युद्ध-क्षेत्र में जहाँ रतनिसह धरती पर गिरा था, वहीं उसकी दाह-ित्रया की गई। उसकी अस्थियों और भस्म को उज्जैन के पुण्य तीर्थ पर क्षिप्रा में वहा दिया, एवं रतनिसह के इस अपूर्व आत्मत्याग की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रतनिसह के उत्तराधिकारी रामिसह ने रतनिसह के दाहस्थान पर एक पूजनीय स्मा-रक—एक चौंतरा बनवा दिया। समय, आँधी और पानी की मार ने इस स्मारक को बहुत कुछ तोड़-फोड़ डाला था, एवं रतनिसह की मृत्यु के पूरे ढाई सौ वर्ष बाद रतनिसह के वंशजों ने उसी चौंतरे के स्थान पर श्वेत संगमरमर की एक नई सुन्दर भव्य छतरी बनवाई। "

<sup>&#</sup>x27;पंचेड़ ठिकाने के इतिहास' में इसी बात का दूसरा ही कारण बताया है। रतर्नासंह के 'ख़ास नक़्क़ारे की मादा (दाहिनी तरफ़ का नक़्क़ारा) गिर गई और नक़्क़ारा निकाम हो गया, जिससे ग्रब तक मादा नहीं बजाते, केवल नर मात्र (बाएँ तरफ़ का नक़्क़ारा) ही बजाया जाता है।' (पृ०७२)। किस ग्राधार पर यह उल्लेख किया गया है, यह ज्ञात नहीं; किन्तु कोई विश्वसनीय ज्ञात ऐतिहासिक ग्राधार-ग्रंथ इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>९५</sup> यह नई छतरी बनवाने के श्रायोजन में सैलाना का स्वर्गीय राजा

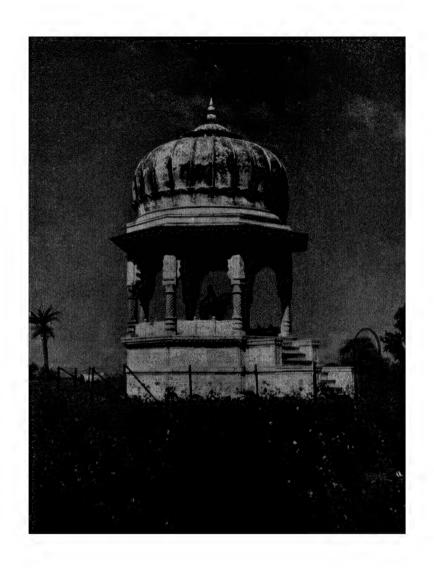

रतनसिंह की छत्री + धरमत के युद्ध-क्षेत्र में

इस युद्ध में मारे जाने वाले अन्य सेनानायकों के समान रतनसिंह के भाई फतेहसिंह ''तथा उसके दूसरे वीर साथियों की भी दाह-त्रिया या

जसवन्तिसिंह श्रग्रणी हुग्रा। उसी की देख-रेख में यह छतरी बनवाई गई श्रौर इसके निर्माण के व्यय का भार वर्तमान रतलाम, सीतामऊ एवं सैलाना राज्यों ने उठाया। इस छतरी की देख-रेख, उसकी सफाई तथा पूजा के लिए तीनों राज्यों की श्रोर से पूरा-पूरा प्रबन्ध है। रतलाम से फ़तेहाबाद जानेवाली रेलवे लाइन से यह छतरी देख पड़ती है। सर यदुनाथ के शब्दों में यह छतरी इस स्थान की सबसे महत्त्वपूर्ण तथा दर्शनीय वस्तु है। श्रौरंग०, १-२, पृ० ३७१।

ैं स्थानीय किम्बदन्ती के ग्राधार पर गुरूजी वे लिखा है कि फ़तेहींसह की दाहिकिया कोद में की गई थी, एवं उसी स्थान पर ग्राज भी उसका स्मारक एक चौंतरा बना हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन कहाँ तक सत्य हो सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

बदनावर परगने के अन्तर्गत, बदनावर से १२ मील दक्षिण में, यह कोद कस्वा स्थित है। रतनींसह की मृत्यु के कोई सौ वर्ष बाद ही फतेहींसह के दूसरे पुत्र हरींसिह के वंशज ने यहाँ वर्तमान कोद ठिकाने की स्थापना की थी। फ़तेहाबाद के इस युद्ध के समय बदनावर परगने के साथ ही यह स्थान भी रतनींसह की व्यक्तिगत जागीर में था। उस समय कोद का फतेहींसह के साथ निजी तौर पर कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हो सकता था।

रतनिसह, मुकुन्दिसह हाड़ा, ब्रर्जुनिसह गौड़, ब्रादि बड़े-बड़े शाही मनसबदारों की दाह-िकया फ़तेहाबाद में ही हुई। उस समय फ़तेहींसह जैसे डेढ़ सदी के मनसबदार के शव को दाह-िकया के लिए फ़तेहाबाद से पूरे ३४ मील दूर कोद के समान एक अज्ञात एवं पूर्णतया श्रसम्बद्ध स्थान पर ले गए होंगे, यह सर्वथा एक श्रनहोनी बात जान पड़ती हैं। एवं उक्त किम्बदन्ती तथा गुरूजी का तत्सम्बन्धी कथन पूर्णतया श्रविश्वसनीय हैं। फ़तेहींसह की दाह-िक्या भी फ़तेहाबाद में युद्धक्षेत्र पर हुई होंगी। श्रतएव कोद का वह चौंतरा फ़तेहींसह की दाह-िकया-स्थान का स्मारक नहीं हो सकता है।

फ़तेहिंसह की मृत्यु के पूरे सौ साल से भी अधिक बाद, कोद ठिकाने की

तो युद्ध-क्षेत्र में ही की गई अथवा उन्हें पास ही गंभीर नदी के किनारे जला दिया । इस युद्ध में से बच-निकलने वाले सैनिक अपने-अपने घरों को लौट गए। घायल रायसिंह को रतलाम ले गए, जहाँ कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया।

मार्च, १६५८ ई० में उस दिन रतलाम से बिदा लेकर गया हुआ रतनिसंह अपनी राजधानी को वापस नहीं लौटा। गम्भीर नदी के तट पर अवन्तिका-क्षेत्र में वह खेत रहा। रतनिसंह का भौतिक शरीर पुनः पंचतत्वों में जा मिला। उसकी यशःकाय सारे भारत में व्याप्त हो गई। वहाँ से वापस आई केवल रतनिसंह के सिर की रक्तरंजित पाग। जालोर छोड़कर मई, १६५६ ई० में जब रतनिसंह अपने नए वतन रतलाम चला आया था, तब कुछ काल के लिए उसने अपनी स्त्रियों और छोटे बच्चों को जालोर ही रहने दिया। सन् १६५८ ई० के प्रारम्भ में रतनिसंह ने उन्हें रतलाम बुलवा भेजा था। जालोर से रवाना होकर वे अब तक रतलाम नहीं पहुँच पाए थे। एवं सांडनी-सवार उस पाग को लेकर रतनिसंह की रानियों के पास उसे पहुँचाने के लिए रवाना हए।

रतनिसह की पहली रानी बेदला के चौहान संग्रामिसह की पौत्री हररूप दे कुँअर थी। <sup>®</sup> रतनिसह के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ

राणी० में इस रानी का नाम बदन कुँवर लिखा है। उन दिनों कितने ही राज-पूत घरानों में यह प्रथा प्रचलित थी कि कभी-कभी विवाह के बाद ससुराल में बधू का नाम बदल दिया जाता था। यही कारण है कि पुरानी पोथियों झौर ख्यातों में दिये गए रानियों के नामों में कई बार ऐसी विभिन्नता पाई जाती है।

स्थापना के भ्रनन्तर ही, फ़तेहिंसह के वंशजों ने भ्रपने उक्त वीर पूर्वज तथा उसके इस युद्ध में मारे जाने की स्मृति में फ़तेहिंसह के स्मारक स्वरूप इस चौंतरे को बनवाया होगा, ऐसा भ्रनमान होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>९७</sup> गुरूजी०; रतन०, पृ० ५२।

पुत्र रामिंसह को इसी रानी ने जन्म दिया था। रतनिसह के दूसरे वीर पुत्र रायिसह की माता कछवाही राजावित गुण रूप दे कुँअर थी। आम्बेर के सुप्रसिद्ध राजा मानिसह के छोटे भाई माधोसिर्ह के पौत्र प्रेमिसह के दूसरे लड़के मोहकमिसह की यह पुत्री थी। "तीसरी रानी देवल्या की सिसो-दनी मनोहर कुँअर, रतनिसह के तीसरे पुत्र नाहरसिंह की माता थी।" चौथी रानी कछवाही राजावित अतिरूप दे कुँअर थी। आम्बेर के राजा मानिसह के पौत्र पुरुषोत्तमिसह की यह पुत्री थी।" इस रानी के कोई भी सन्तान नहीं हुई। रतनिसह की पाँचवीं रानी कछवाही शेखावित सुखरूप दे कुँअर थी। रायसल शेखावित के पौत्र तोडरमल के लड़ के पुरुषोत्तम की यह पुत्री थी।" इस रानी से रतनिसह के पाँच

बड़वों की ख्यातों में इस रानी के पिता का नाम खेमकरण या खुमानसिंह दिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>९८</sup> राणी०; वचनिका०, पृ० ७६; नैणसी०, २, पृ० १६ ।

गुरूजी के स्राधार पर रतन० (पृ० ५२) में इस रानी को उणियारा की नरूकी होना बताया है, जो भ्रमपूर्ण है।

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup> राणी०; गुरूजी०; रतन०, पृ० ५२।

<sup>&</sup>lt;sup>१००</sup> वचित्तका०, पृ० ७६; नैणसी०, २, पृ० १४ । गुरूजी० के म्राधार पर रतन० (पृ० ४२) में इस रानी का नाम सुखरूप कुँवर लिखा है । उसी म्राधार पर रतन० में इस रानी के पिता का नाम मोहकर्मासह लिखा है, जो ठीक नहीं; दुर्जनिसिंह के किसी भी पुत्र का नाम मोहकर्मासह नहीं था। नैणसी०, २,पृ० १४ ।

राणी० में इस रानी को उणियारा की नरूकी होना बताया है, जो भ्रमपूर्ण हैं। रैं वचिनका०, पृ० ७६; नैणसी०, २, पृ० ३४-३६।

गुरूजी के स्राधार पर रतन ० (पू० ५२) में इस रानी का नाम स्रतिरूप दे कुंवर दिया है। गुरूजी ० इस रानी को ग्रमरसर की होना बताते हैं, परन्तु राणी ० में उसे मनोहरपुर की होना लिखा है।

पुत्र हुए—करण, छत्रसाल, अखेराज, पृथ्वीराज और जेतिंसह। इसी रानी से रतनिंसह के दो पुत्रियां, बने कुँअर और महा कुँअर भी हुईं। " छठवीं रानी सिरोही की रैणसुख दे कुँअर थी। वह सिरोही के राव लाखा के वंशज पृथ्वीराज देवड़ा के पुत्र चाँदा की लड़की थी। " उसके चार पुत्र हुए—किशनिंसह, सूरिंसह, धीरतिंसह और सकर्तिंसह। " कहीं २ इन छः रानियों के अतिरिक्त दो और रानियों का भी उल्लेख मिलता है। " रतनिंसह की चार उपपत्नियाँ भी थीं। " रतनिंसह की पाग के साथ सती होने वाली चार रानियों के अतिरिक्त दूसरी कोई रानियाँ उस समय जीवित थीं या नहीं, यह बात निश्चित रूपेण ज्ञात नहीं है।

रतनिसह के कई पुत्रियाँ भी थीं। पहली पुत्री प्रताप कुँअर का विवाह जैसलमेर के रावल सबलिसह के ज्येष्ठ पुत्र अमरिसह के साथ हुआ

राणी० में इसे नीमाज की होना लिखा है।

<sup>&</sup>lt;sup>१०२</sup> गुरूजी०; राणी०; रतन०, पू० ७२।

<sup>&</sup>lt;sup>१०३</sup> वचनिका०, पु० ७६; नैणसी०, १, पु० १४५-६ ।

गुरूजी० के श्राधार पर रतन० (पृ० ५२) में इस रानी का नाम सुख वे कुँवर लिखा है। राणी० में इस रानी का नाम रतन कुँवर दिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>र०४</sup> राणी०; गुरूजी०; रतन०, पृ०५२।

<sup>&#</sup>x27;' गुरूजी के ब्राधार पर रतन (पूर्व ४२) में भी रतनीं सह के सिर्फ़ छ: रानियाँ होना लिखा है। राणी के निम्नलिखित दो ब्रौर रानियों के नाम दिए हैं:—

<sup>(</sup>१) देवड़ी सुलरूप दे कुँवर, नाहर खाँ के गाँव मीसलपुर की;

<sup>(</sup>२) भट्याणी राजल दे कुँवर, गोपीनाथ की पुत्री।

<sup>&</sup>lt;sup>१०६</sup> राणी० । गुरूजी० में इसका कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु ववनिका० (पु॰ ८०) में तीन उपपत्नियों के भी सती होने का लिखा है ।

था। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह अमरिसह जैसलमेर की गद्दी पर बैठा। दूसरी पुत्री कुशल कुँअर का विवाह बाँसवाड़े के रावल अजबिसह के साथ हुआ था। तीसरी पुत्री मया कुँअर या महा कुँवर का विवाह शाहपुरे के राजा सुजानिसह के ज्येष्ठ पुत्र राजा दौलतिसह के साथ हुआ था। ""

रतनिसह की रुधिर से सनी हुई पाग एवं उसकी वीर-मृत्यु के समाचार लेकर सांडनी-सवार रतलाम से रवाना हुए। रतलाम से उत्तर-पिक्चमी दिशा में कोई २५ मील ही वे गए थे कि जालोर से रतलाम की ओर आता हुआ, रतनिसह की रानियों तथा अन्य कुटुम्बियों का दल उन्हें सामने मिला। रानियों का यह दल नीनोर-कोठड़ी नामक स्थान में पड़ाव डाले हुए था। " रानियों ने ज्यों ही रतनिसह की मृत्यु का समाचार सुना, उन्होंने वहीं सती होनेका निश्चय किया। नीनोर में एक अच्छा तालाब है। उसी तालाब की पाल पर चिता रची गई और शनिवार, मई १५, १६५८ ई० (ज्येष्ठ विदि ९, १७१५ वि०) को नीनोर में रतनिसह की चार रानियाँ और तीन उपपितनयाँ सती हुईं। चार रानियाँ जो सती हुईं वे थीं—कछवाही राजावित गुणरूप दे कुंअर, कछवाही राजावित अतिरूप दे कुंअर, कछवाही राजावित अतिरूप दे कुंअर, कछवाही राजावित अतिरूप दे कुंअर, कछवाही शिखावित सुखरूप दे

<sup>&#</sup>x27;''गुरूजी० श्रौर राणी० में यह विवरण पूरा-पूरा नहीं मिलता है। बड़वों की ख्यातों के श्राधार पर ही ये बातें लिखी गई हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१०८</sup> रतलाम से पच्चीस मील उत्तर-पिश्चम में, एवं प्रतापगढ़ से कोई २४ मील दक्षिण में स्थित नीनोर नामक यह स्थान आ्राजकल प्रतापगढ़ राज्य के श्रन्तर्गत हैं। बोलचाल में इसे प्रायः नीनोर-कोठड़ी भी कहते हैं। यह एक प्राचीन गाँव हैं। यहाँ पहिले बिसनगरे नागरों की श्रच्छी बस्ती थी।

प्रताप०, पु० २६-२७।

कुंअर, और देवड़ी रैणसुख दे। '' इन सितयों का स्मारक एक चौंतरा, आज भी नीनोर-कोठड़ी में विद्यमान है। वह स्मारक रतनिसह के वंशजों के लिए एक पूजनीय स्थान है; किन्तु उन्हीं सितयों के आदेशानुसार रतनिसह का कोई वंशज उस स्मारक एवं उस गाँव के आसपास एक निश्चित परिधि के अन्दर न तो निवास कर सकता है और न वहाँ खा पी सकता है। उन सितयों की पूजा-अर्चा के अनन्तर तत्काल ही उनका वहां से चल देना एक अत्यावश्यक तथा अनिवार्य बात है।"

रतनिसंह युद्ध करता हुआ खेत रहा, तथा उसकी रानियाँ अपने प्रियतम के साथ दूसरे लोक में जा मिलने को सहर्ष चिता पर चढ़कर

<sup>&</sup>lt;sup>१०९</sup> रतन० (पृ० ४६, ५२) का विवरण प्रधानतया वचनिका के ही ग्राधार पर लिखा गया है । वचनिका०, पृ० ७६-८० ।

रासो० (पृ० १४६) में दिया हुन्ना सितयों का विवरण बहुत ही संक्षिप्त एवं ग्रपूर्ण है। उसमें 'केवल दो रानियों, राजावित ग्रौर देवड़ी के सती होने का लिखा है। रासो-कार ने यह भी खुलासा नहीं किया कि कौनसी राजावित रानी सती हुई।

नीनोर-कोठड़ी में जो सात सितयाँ हुईं, उनके नामों की सूची पूरी करते समय राणी० श्रौर गुरुजी० में रतर्नासह की सारी रानियों के नाम दे दिए गए हैं। इन्हीं के श्राधार पर सीतामऊ० (पृ० ३) श्रौर रतलाम० (पृ० ७) में भी सात रानियों के सती होने का उल्लेख किया गया है।

सात सितयाँ हुईं श्रवश्य, परन्तु एक समकालीन एवं पूर्णतया विश्वसनीय लेखक के कथन के श्राधार पर यह बात निश्चितरूपेण कही जा सकती है कि ये सातों सितयाँ रानियाँ न थीं; उन में केवल चार ही रानियाँ थीं श्रौर बाक़ी तीन उपपत्तियाँ थीं। वचिनका० (पृ०७६-८०) का कथन ही पूर्णतया विश्वसनीय है, एवं उसे ही स्वीकार किया गया।

<sup>&</sup>lt;sup>११॰</sup>गुरुजी०; राणी० ।

सती हुईं। इस प्रकार सिर्फ दो वर्ष के बाद ही सद्यःस्थापित रतलाम राज्य के पहिले राजा का शासनकाल समाप्त हुआ। और रतनसिंह ने मर कर अमरत्व प्राप्त किया। अपने जीवन की आखिरी लड़ाई हार कर भी अन्त में वह जीत गया। उसके विजयी-विरोधी कट्टर औरंगज़ेब ने भी रतनसिंह की अद्वितीय वीरता, उसके अलौकिक साहस तथा अनन्य स्वामी-भिक्त के सामने नत-मस्तक होकर उसके वंशजों को जीवन भर अपनाया। अपनी नश्वर भौतिक देह को दाँव में हार कर भी रतनसिंह ने बदले में पाई अजर-अमर शाश्वत यश:काय। जीवन भर की अनन्य साधना और निरन्तर खोज के बाद भी उसी के सफल अनुभवी पिता को रतनसिंह की सी गौरवपूर्ण मृत्यु तथा वीरो-चित चिता प्राप्त न हुई। राठौड़ घराने के सिरमौर एवं रतनसिंह के प्रधान सेनापति जसवन्तसिंह को भी रतनसिंह के सौभाग्य पर ईर्ष्या हुई। काम-धेनु को प्रसन्न करके भी प्रतापी राजा दिलीप को जो गौरव प्राप्त नहीं हुआ, अजर-अमर देवता तक जिसके लिए सदैव तरसते रहे, वही अधिकार मृत रतनसिंह ने अनजाने पाया--उसके नाम से उसका वंश सुप्रसिद्ध हुआ। रतनोत कुल का प्रारम्भ रतनसिंह के बारह पुत्रों से हुआ। "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>रतनिसह के इग्यारह छोटे पुत्रों की श्रलग-श्रलग कमबद्ध संक्षिप्त जीवनियों के लिए श्रागे देखो— 'परिशिष्ट ५-रतर्नासह के श्रन्य इग्यारह पत्रों का संक्षिप्त विवरण'।

## परिशिष्ट- १

## रतलाम आदि परगने मिलने सम्बन्धी प्रश्नों की विवेचना

रतनिसह को रतलाम आदि परगने कब मिले और क्यों मिले ? उसे कितने परगने मिले और उनकी आय कितनी थी ? इन बातों का जो विवरण अध्याय ४-०३ के अन्तर्गत दिया गया है, वह अब तक प्रचलित एवं सर्वमान्य कथानक से बहुत कुछ भिन्न है। किन ऐतिहासिक आधारों पर किस प्रकार उपर्युक्त निर्णय किया गया, इसकी विस्तृत विवेचना आवश्यक है।

इन प्रश्नों को हल करने में निम्नलिखित ऐतिहासिक सामग्री उपयोगी है।

- (१) किव कुंभकर्ण कृत काव्य "रतन रासो"—रतनसिंह की इस काव्यबद्ध जीवनी में सन् संवतों का पूर्ण अभाव है, कई एक ऐतिहासिक घटनाओं का इसमें उल्लेख भी नहीं है। घटनाओं के विवरण में भी किवत्व और कल्पना की मात्रा अधिक तथा ऐति-हासिक तथ्य कम पाये जाते हैं।
- (२) मुहम्मद वारिस कृत ''पादशाह-नामा''—शाही काग़-जात, अखबारात, वाक्रयानवीसों के पत्र आदि के आधार पर शाह-जहाँ के शासन काल के पिछले साढ़े इग्यारह वर्षों का ऋम-बद्ध, प्रामाणिक तथा शाही इतिहास है। जून २४, १६४७ ई० के बाद की सब महत्त्वपूर्ण घटनाओं का ऋमबद्ध विवरण इस ग्रन्थ में मिलता

है. एवं शाही दरबार सम्बन्धी घटनाओं के लिए यह ग्रन्थ प्रधान आधार है।

- (३) राजगुरु की पोथियाँ—इन पोथियों में प्राचीन कथानक, ख्यात या दंत-कथाओं के ही आधार पर मालवा के राठौड़ घरानों की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण लिखा है। ये पोथियाँ कब लिखी गईं यह कहना कठिन है, परन्तु प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण बहुत कुछ ठीक ही मिलता है। रतन० में रतलाम आदि परगने पाने का विवरण प्रधानतया इन्हीं पोथियों के आधार पर लिखा गया है। मान्य ऐतिहासिक तथ्यों, प्रमाणित रीतिरिवाजों या ज्ञात घटनाओं के आधार पर इन पोथियों में दिए गए विवरण या संवतों को यदा-कदा दुरुस्त करना आवश्यक होता है।
- (४) जोधपुर राज्य की ख्यातें—महेशदास, रतनसिंह एवं उसके उत्तराधिकारी शाही मनसबदार थे, अतएव उनका जोधपुर राज्य से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह गया था; तथापि जालोर परगना जोधपुर राज्य की सीमा पर है, एवं इस परगने का जोधपुर राज्य से अविच्छेद्य सम्बन्ध रहा है, अतएव जालोर परगने से सम्बद्ध इस प्रश्न पर जोधपुर की ख्यात से प्रकाश पड़ सकता है।

इस महत्वपूर्ण राज्य तथा वहाँ के राजघराने की अनेकानेक ख्यातें लिखी गईं। एक ख्यात तो ईसा की १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाराजा मानसिंह के समय में लिखी गई। इस ग्रन्थ की रचना में इस ख्यात का यथाशक्य उपयोग किया गया है (देखो संकेत "ख्यात ०")। परन्तु यह ख्यात इस प्रश्न पर पूर्णतया मौन है।

जोधपुर राज्य के संग्रह में एक और ख्यात है जिसका उपयोग रेऊ ने अपने ग्रन्थ "मारवाड के इतिहास" में किया है। यह ख्यात इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डालती है, एवं इस मामले में प्रधान ऐतिहासिक आधार है।

(५) तत्कालीन सनदें, फ़ेहरिस्तें, आदि—रतर्नासंह द्वारा दी गईं केवल दो ही सनदें अब तक प्राप्त हुई हैं। एक सनद मार्च १२, १६५० ई० को रतनिसंह ने जालोर में अपने राजव्यास को दी थी। दूसरी खारा गाँव की सनद अगस्त २०, १६५४ ई० को रतनिसंह ने सन्यासी माधो भारती को दी थी। जालोर छोड़ने का संवत् निश्चित करने में ये सनदें सहायक हो सकती हैं।

पुनः रतनसिंह के छोड़ने पर जालोर परगना जोधपुर राज्य के अधिकार में आया। सन् १६६२-६३ ई० (सं० १७१९ वि०) में जोधपुर राज्य की ओर से जालोर परगने के गाँवों की एक फ़ेह-रिस्त बनाई गई थी, जिसमें यथास्थान खास २ गाँवोंका विशेष विवरण भी दिया गया है। जिस अरसे में महेशदास और रतन-सिंह ने जालोर पर राज्य किया, तब उन्होंने कौन-कौन से गाँव किसे दिए तथा कौन से गाँव उन्होंने नए बसाए, इन बातों का उल्लेख उक्त फ़ेहरिस्त में हैं। इस फ़ेहरिस्त की एक प्रति जोधपुर राज्य के संग्रह में विद्यमान है। जालोर में कुछ पुरानी बहियाँ भी मिलती हैं, जिनमें रतनसिंह के जालोर पर शासन करने एवं उसके वहाँ के शासनकाल की अविध का उल्लेख मिलता है। इन फ़ेहरिस्त एवं बहियों से आवश्यक उद्धरण रेऊ की सहायता से प्राप्त हुए हैं। इन उद्धरणों से रतनसिंह के जालोर में शासनकाल सम्बन्धी सन्-संबतों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। (देखो संकेत "फ़ेहरिस्त०")।

इस सारे मामले को पाँच विभिन्न प्रश्नों में विभक्त कर प्राप्य ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर प्रत्येक प्रश्न पर अब अलग-अलग विचार किया जावेगा।

## (१) पहला प्रश्न--रतलाम श्रादि परगने कैसे मिले?

इस प्रश्न के तीन ही उत्तर हो सकते हैं। या तो रतनिसंह के मनसब में वृद्धि पर ये नए परगने मिले हों, या विशेष कृपा कर शाहजहाँ ने ये परगने खास तौर पर उसे दिए हों, या जालोर आदि परगनों के बदले में ये परगने रतनिसंह के अधिकार में आए।

रतनिसह का मनसब केवल दो बार बढ़ा था, अगस्त ३१, १६४९ ई० और अगस्त १६, १६५७ ई० को। पहली बार मनसब बढ़ने के बाद भी रतनिसह ने जालोर में ही सनदें और जागीरें प्रदान की थीं, और दूसरी बार मनसब बढ़ने से पहले ही रतनिसह मालवा चला आया था, एवं यह बात निश्चितरूपेण कही जा सकती है कि रतलाम आदि परगने मनसब वृद्धिके समय उसे प्राप्त नहीं हुए।

और उसी प्रकार यह बात भी निश्चितरूप से कह सकते हैं कि शाहजहाँ ने इन बरसों में विशेष कृपा कर कोई परगने खास तौर पर रतनिसंह को नहीं दिए। शाहजहाँ ने महेशदास को जब जालोर का परगना वतन (निवास-स्थान) के तौर पर दिया था तब पादशाहनामे में खास तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया था। इसके विपरीत वारिस॰ एवं अन्य समकालीन ऐतिहासिक फ़ारसी ग्रन्थों में रतलाम आदि परगनों के मिलने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। यही कारण था कि रतनिसंह की मृत्यु से कोई सौ वर्ष बाद जब "मासिर-उल्-उमरा" शीर्षक ग्रन्थ लिखा जाने लगा, तब उसमें भी रतनिसंह के रतलाम आदि परगने पाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

अतएव यही अनुमान होता है कि रतलाम आदि परगने रतनिसह को जालोर परगने के बदले में ही मिले थे। यह मामला केवल परगनों की बदला-बदली का ही था, एवं शाही इतिहास-ग्रन्थ में इसका उल्लेख किया जाना अनावश्यक समभा गया। वारिस ० आदि ग्रन्थकारों की चुप्पी यों समभ में आती है। रतनरासो में भी केवल रतलाम आदि नए परगने मिलने का ही उल्लेख है; जालोर के प्रश्न पर किव ने कोई भी प्रकाश नहीं डाला।

राजगुरू, राणीमंगा आदि की पोथियों में रतनिसंह को रतलाम आदि नए परगने मिलने पर उसके जालोर छोड़कर मालवा चले आने का विवरण मिलता है। रतनिसंह को ये नए परगने क्यों मिले? रतनिसंह ने जालोर परगना क्यों छोड़ा और उसके छोड़ने के बाद उस परगने का क्या हुआ? ये पोथियाँ इन प्रश्नों पर कोई भी प्रकाश नहीं डालती हैं। फ़ेहरिस्त० की बहियों में केवल यही लिखा है कि रतनिसंह ने सितम्बर २३, १६५५ ई० तक जालोर पर राज्य किया। रतनिसंह ने जालोर क्यों छोड़ी, इस प्रश्न का उत्तर उक्त बहियों में भी नहीं मिलता है।

जोधपुर राज्य की जिस ख्यात का उपयोग रेऊ ने किया है, उसमें इन सब प्रश्नों का पूरा २ उत्तर मिलता है। उस ख्यात में पृ०८६ पर लिखा है:——

"सं० १७१२ वि० (चैत्रादि संवत के अनुसार १७१३ वि०) के जेठ-माह में राव रतन महेशदासोत के जालोर की आमदनी से पूरा नहीं पड़ता था, वहाँ कुछ भी उपजता नहीं था और वहाँ उसे खाने को भी पूरा नहीं मिलता था, इसिलए वह जालोर छोड़कर रतलाम की ओर चला गया। पादशाह सारी बातें जानता था। उसने विचार कर देखा कि जिस किसी भी जागीरदार को जालोर का परगना दिया गया उसे हमेशा कमी ही रही, वहाँ की आमदनी पूरी नहीं पड़ी। इसिलए पादशाह ने महाराजा (जोधप्र नरेश) को कहा—

'जालोर लो और मलारणा का परगना वापिस भेंट कर दो'। महा-राजा ने अर्ज की—'वहां कुछ भी उपजता नहीं, वहाँ की प्रजा बहुत ही उपद्रवी है एवं वहाँ काफ़ी सैनिक रखने पड़ते हैं और यहाँ शाही दरबार में भी सैनिकों के साथ उपस्थित रहना पड़ता है।' परन्तु फिर भी पादशाह ने जालोर महाराजा के नाम पर लिख ही दी। तब तो महा-राज ने मुंशी सुंदरदास जयमलोत को, जो तब रेवाड़ी में था, जालोर भेजा, और वहाँ मियाँ फ़रासत ने सुंदरदास से भी पहले जाकर जालोर पर अधिकार स्थापित किया।''

अतएव जोधपुर की ख्यात के उद्धरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जालोर परगने की आमदनी में रतनिंसह का काम न चला एवं उसने शाहजहाँ की सेवामें प्रार्थना कर अपने इस परगने को बदलवा लिया। जालोर वापस लेकर रतनिंसह को।मालवा में रतलाम आदि परगने दिए। यह बदला-बदली प्रधानतया आधिक कारणों से ही की गई थी।

## (२) दूसरा प्रश्न-रतलाम आदि परगने कब मिले?

रतलाम आदि परगने मिलने के अब तक कई एक सन्-संवत् दिए गए हैं। ख्यातों या दन्तकथाओं के ही आधार पर इन सन्-संवतों का उल्लेख किया गया है। 'तवारीख-इ-मालवा' में रतलाम की स्थापना सोमवार, जनवरी ८, १६४९ ई० (माघ सुदी ५, सं० १७०५ वि०) के दिन होना लिखा है। परन्तु उस दिन रतनसिंह लाहौर में कन्धार पर पहली चढ़ाई में जाने की तैयारी कर रहा था। पुनः राजव्यास की सनद एवं फ़ेहरिस्त० के उल्लेखों के आधार पर यह बात निश्चितरूपेण कही जा सकती है कि सन् १६५१-२ ई० तक रतनसिंह ने जालोर परगना नहीं छोड़ा था। गुरुजी की पोथी एवं ख्यातों के अनुसार रतनिसह सं० १७०९ वि० (सन् १६५२-३ ई०) में मालवा में आया, पहिले पहल धराड़ (रतलाम से ७ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित एक कस्बा) में रहा और बाद में माघ सुदी ५, सं० १७११ वि० (फ़रवरी १, १६५५ ई०) को अपनी राजधानी रतलाम की स्थापना की। ख्यातों के अनुसार उक्त दिन शनिवार था, परन्तु फ़रवरी १, १६५५ ई० को गुरुवार आता है (यह गणना स्वामी कन्नू पिल्ले कृत 'इंडियन एफ़ीमरीज' के ही अनुसार है)।

किन्तु अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर यह पहिले ही बताया जा चुका है कि सन् १६५२ ई० के प्रारम्भ से लेकर सन् १६५४ ई० के प्रारम्भ तक रतनसिंह लाहौर और कन्धार की ओर ही रहा । पुनः सन् १६५४ ई० में भी सितम्बर ४ को वह शाही सेना के साथ चित्तौड़ भेजा गया था और जनवरी, १६५५ ई० के अन्त में वहाँ से लौटकर शाही सेना के साथ ही वह भी दिल्ली पहुँचा था । ऐसी हालत में पोथियों और ख्यातों में दिए गए उपर्युक्त विवरण, सन्-संवत् तथा तिथियाँ कहाँ तक विश्वसनीय है, यह बताना अनावश्यक प्रतीत होता है ।

फ़ेहरिस्त० की बहियों में सिर्फ़ यही लिखा है कि रतनसिंह ने सितम्बर २३, १६५५ ई० तक जालोर पर राज्य किया। इस उद्धरण से यह बात निश्चितरूपेण कही जा सकती है कि उक्त तारीख से पहिले रतनसिंह जालोर पर ही राज्य कर रहा था।

जोधपुर की ख्यात का जो उद्धरण ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार रतनिसह सं० १७१३ वि० (चैत्रादि संवत) के ज्येष्ठ मास (अप्रेल २९ से मई २७, १६५६ ई०) में जालोर छोड़कर रतलाम चला गया। ख्यात के इस समय-निर्देश एवं बहियों के उपर्युक्त उल्लेख में कोई सात माह का फ़रक पड़ता है। मुग़ल काल में जागीरों पर अधिकार किसी निश्चित साल की एक या दूसरी फ़सल के प्रारम्भ से ही दिया जाता था, और उससे पहिले की फ़सल की आमदनी का पूरा २ हिसाब हो चुकने के बाद ही जागीरदारों की बदला-बदली हो पाती थी। एवं सात माह का यह फ़रक केवल एक फ़सल का ही है। वहियों के अनुसार रतनिंसह ने सं० १७१२ वि० (सन् १६५५ ई०) की खरीफ़ (सियालू) फ़सल की, और ख्यात के अनुसार सं० १७१२ वि० (सन् १६५५-६ ई०) की रबी (उन्हालू) फ़सल की वसूली के बाद ही रतनिंसह जालोर से रवाना हुआ। अतएव अनुमान यही होता है कि रतनिंसह ने सितम्बर, १६५५ ई० के बाद एवं मई, १६५६ ई० से पहिले रतलाम आदि परगने मिलने पर ही जालोर छोड़ी थी। ख्यात में दिए गए इस मास और संवत् के ठीक होने की पुष्टि एक और जरिये से भी होती है।

गुरुजी की पोथियों में लिखा है कि 'रतनिसह को जागीर में मिलने से पहिले रतलाम का परगना पृथ्वीराज राठौड़ नामक शाही मनसबदार के अधिकार में था। यह पृथ्वीराज राठौड़, बल्लू भारमलोत का पुत्र था; उसका मनसब तीन हजारी का था। सं० १७०३ वि० (सन् १६४६-७ ई०) में वह शाही सेना के साथ दक्षिण की चढ़ाई पर गया था; वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने रतलाम का परगना रतनिसह को जागीर में दे दिया और पृथ्वीराज राठौड़ के पुत्र जगतिसह को नोलाई (बड़-नगर) का परगना मिला, किन्तु जगतिसह तो रतलाम का परगना चाहता था, एवं वह बहुत ही असन्तुष्ट हुआ।'

इस विवरण में जिस पृथ्वीराज राठौड़ का उल्लेख है वह शाह-जहाँ का सुप्रसिद्ध साथी और विश्वासपात्र सरदार पृथ्वीराज राठौड़ ही है। (ख्यात०, १, पृ० १६६; नैणसी०, २, पृ० ४०८)। पाद० और वारिस॰ में यत्र-तत्र उसका उल्लेख मिलता है और मा॰ उ॰ में (१,पृ० ४२९-४३१) उसकी संक्षिप्त जीवनी दी है। पृथ्वीराज का मनसब दो हजारी जात-दो हजार सवार का था। मनसब सम्बन्धी इस त्रुटि एवं मृत्यु के संवत् सम्बन्धी भूल को छोड़ते हुए गुरूजी० में दिया गया बाकी विवरण ठीक और विश्वसनीय ही है। दिसम्बर १६५५ ई० में पृथ्वीराज राठौड़ मालवा में था और वहीं से शायस्ता खाँ के साथ गोलकुण्डा पर चढ़ाई करने में औरंगजेब की मदद करने के लिए वह दक्षिण भेजा गया था (वारिस०, २, प० १०९ ब) । पृथ्वीराज राठौड़ इस चढ़ाई से लौटकर नहीं आया। औरंगजेब ने फ़रवरी ६, १६५६ ई० को गोलकुण्डा के क़िले का घेरा डाला, और शायस्ता खाँ के साथ पृथ्वीराज राठौड़ भी फ़रवरी २१, १६५६ ई० को औरंगज़ेब की इस सेना में जा मिला (वारिस०, २, प० ११० अ, १११ ब)। इसके बाद पृथ्वीराज का कोई भी उल्लेख इतिहास-ग्रंथों में नहीं मिलता है। वारिस० (२, प० १२४ ब) और मा० उ० (१, पृ०४३१) में पृथ्वीराज की मृत्यु के दिन या माह का कोई उल्लेख नहीं है, केवल यही लिखा है कि वह इसी वर्ष मर गया। पृथ्वीराज ने न तो मार्च १२, १६५६ ई० के युद्ध में भाग लिया और न मई १, १६५६ ई० को ही शायस्ताखाँ के साथ वह मालवा को लौटा। अतएव अनुमान यही होता है कि गोलकुण्डा पहुँचने के कुछ ही दिन बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, और मार्च या अप्रेल, १६५६ ई० में पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य परगनों के साथ रतलाम परगना भी पुनः खालसा हो गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद ही इस प्रकार रतलाम परगना रतनसिंह को मिला।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रतनसिंह को रतलाम

आदि परगने मिलने का विवरण यों लिखा जा सकता है। सन् १६५५ ई० में चित्तौड़ की चढ़ाई से वापस लौटने पर जब रतनसिंह पुनः जालोर पहुँचा तो उसने पुरी देख-भाल कर यह जान लिया कि जालोर परगने की जो आमदनी वह वसूल कर पाता है उससे किसी भी हालत में उसका काम नहीं चल सकेगा। अतएव सन् १६५५ ई० के अन्तिम महीनों में जब रतनसिंह पुनः शाही सेवा में दिल्ली पहुँचा तो उसने अपनी आर्थिक कठिनाइयोंको शाहजहाँ तक पहुँचाया। दारा शिकोह के सामने भी रतनसिंह ने सारी परिस्थिति खोल कर रख दी। दाराशिकोह रतनसिंह से बहुत ही प्रसन्न था। इन दिनों शासन सम्बन्धी मामलों में शाहजहाँ उसी की राय के अनुसार चलता था। अतएव जब दारा ने बहुत आग्रह किया तो शाहजहाँ ने रतनसिंह की वीरता तथा एकनिष्ठ स्वामी-भक्ति का खयाल कर हुक्म दिया कि जालोर का परगना खालसा कर उसके बदले में रतनसिंह को और कोई परगने दे दिए जावें। रतन-सिंह के सौभाग्य से इसी समय पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु की सूचना दिल्ली पहुँची, जिस पर अप्रेल, १६५६ ई० में रतलाम और मालवा के अन्य परगने रतनसिंह को प्रदान कर दिए गए। सं० १७१२ वि० (१६५५-६ ई०) की रबी (उन्हालू) फ़सल तब तक आ चुकी थी। रतलाम आदि जागीर के नए परगनों की रबी फ़सल की आमदनी रतनसिंह को प्राप्त हो सकना शक्य नहीं था। ऐसी परि-स्थिति में खरीफ़ की वसूली के बाद ही रतनसिंह ने जालोर छोड़ दी हो और एक सारी फ़सल भर वह बिना जागीर के ही रहा हो, यह एक अनहोनी बात जान पड़ती है। एवं यह अधिक संभव है कि इस रबी फ़सल की वसूली करने के बाद ही मई, १६५६ ई० (ज्येष्ठ १७१३ वि०) में रतनसिंह जालोर छोडकर चला आया।

पूर्ण विचार के बाद ख्यात में दिया गया विवरण एवं माह और संवत् अधिक मान्य जान पड़ता है ।

रतलाम चले आने के कोई डेढ़ वर्ष बाद ही रतनसिंह ने अपनी स्त्रियों तथा अन्य कुटुम्बियों को जालोर से रतलाम बुलवाया।

#### (३) तीसरा प्रश्न—रतनसिंह की मालवा में कितने परगने मिले? उनकी श्राय क्या थी?

इस प्रश्न पर विचार करने से पहिले मुग़ल शासन काल में प्रचलित मनसब, जागीरें आदि देने तथा तत्सम्बन्धी अधिकारों के बारे में कुछ मोटी-मोटी बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इनकी जानकारी होने पर कई एक ग़लतियों से बच सकते हैं।

मुग़ल जमाने में जागीरें या जमींदारियाँ दी जाती थीं तो उनकी आय का उल्लेख सर्वदा "दामों" में ही किया जाता था, रुपयों में नहीं। वेतन या जागीरों की आय को दामों से रुपयों में बदलने की दर निश्चित थी; चालीस दाम के बराबर एक रुपया समभा जाता था (इविन०, पृ०६)। पुनः जो जागीरें दी जाती थीं, वे दो प्रकार की होती थी—वंशपरम्परागत या व्यक्तिगत। मनसब के साथ दी गईं जागीरें व्यक्तिगत ही होती थीं, और उन्हें प्रायः निरंतर बदलते रहते थे। किसी भी मनसबदार या अमीर के मरने पर उसके आधीन वंशपरम्परागत जागीर एवं जमींदारी को छोड़कर बाकी सब व्यक्तिगत जागीर जब्त हो जाती थी, और उसके उत्तराधिकारी को मनसब मिलने पर उस मनसब के लिए आवश्यक नई जागीर दी जाती थी। (आईन०, १, पृ० २५२, २७०-१; इविन०, पृ० १२-१६)।

रतनसिंह को रतलाम आदि परगनों की यह नई जागीर जालोर

की जागीरों के बदले में ही मिली थी, अतएव यह नई जागीर उन्हीं शर्तों एवं लगभग उसी आय की होगी, जिन शर्तों एवं जिस आय की जालोर वाली जागीर थी। रतनसिंह की जालोर वाली जागीर का विशेष विवरण प्राप्य नहीं है, तथापि उस जागीर के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें निश्चयपूर्वक कही जा सकती हैं:——

- (१) जालोर की जागीर महेशदास को वतन के रूप में मिली थी, एवं इस नई जागीर का भी कुछ भाग उसे वंशपरम्परागत रूप में मिला होगा।
- (२) इस बदला-बदली के समय रतनिसंह का मनसब दो हजारी जात-सोलह सौ सवारों का था, एवं उसकी सारी जागीर की आमदनी इस मनसब के अनुरूप ही होगी।

मनसब के अनुरूप रतनसिंह की जागीर की आमदनी क्या हो सकती थी? रतनसिंह के सवारों की संख्या उसकी सवारी जात से कम थी, एवं वह दो हजारी जात में दूसरे दर्जे का मनसबदार था। उस हिसाब से उसे दो हजारी जात की तनख्वाह के ३७ लाख दाम या ६० ९२, ५००) मिलते थे। इस रकम में उसे अपनी निजी सवारी, अपने कुटुम्ब का व्यय तथा निजी रक्षा के लिए कुछ सवारों का खर्चा चलाना पड़ता था। इन ३७ लाख दामों के अतिरिक्त उसके ताबीन सोलह सौ सवारों की तनख्वाह भी उसे मिलती थी। प्रति सवार की ८ हजार दाम या ६० २००) प्रति वर्ष के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी। सारे ताबीन सवारों की तनख्वाह मनसबदार ही लेता था, और उस तनख्वाह का ५ प्रतिशत भाग मनसबदार अपने निजी व्यय के लिए रख कर बाकी तनख्वाह सिपाही या सवारों में बाँट देता था। परन्तु ताबीन के सिपाहियों को सारे साल भर तनख्वाह नहीं मिलती थी, प्रायः चार, पाँच या छः माइ की ही तनख्वाह ख्वाह नहीं मिलती थी, प्रायः चार, पाँच या छः माइ की ही तनख्वाह

उन्हें दी जाती थी। किस मनसब के लिए कितने माह की तनख्वाह दी जाने का हुक्म हुआ है इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, एवं रतनिसह के सवारों की तनख्वाह की रकम को पूरी तरह निश्चय करना संभव नहीं। यदि यह मान लें कि रतनिसह को उसके सवारों की छ: माह की तनख्वाह मिलने का हुक्म था तो उसे कोई ६४ लाख दाम या रु० १, ६०,०००) मिलते थे। इनमें से कोई ३, २०,००० दाम या रु० ८,०००) रतनिसह को मिलते थे और बाकी रतनिसह के सवारों या सिपाहियों में बँट जाते थे। (इविन०, पृ० ६-१०)।

इस प्रकार रतनसिंह की कुल आमदनी का व्यौरा दामों में यों होता है:—

- (१) रतनसिंह की निजी आमदनी——
  दो हजारी जात की तनख्वाह—— ३७,००,००० दाम
- (२) सोलह सौ सवारों की तनख्वाह से--
  - (अ) रतनसिंह का निजी विभाग---५%--- ३,२०,००० दाम
  - (ब) सवारों या सिपाहियों की तनस्वाह——

६०,८०,००० दाम

क्ल--१,०१,००,००० दाम

इस प्रकार सन् १६५६ ई० में सब मिलाकर रतनिसह की आमदनी कोई एक करोड़ दाम या ढाई लाख रुपयों के लगभग होगी, यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है।

सन् १६३० ई० में जालोर परगने की आमदनी १, १५, १०, ८७२ दाम या रु० २,८७, ७७१-१२ आने ९ पाई की थी (स्यात० १,पृ० १५४) । पुनः इन पिछले २०-२५ वर्षों में उक्त आमदनी में विशेष घटा-बढ़ी होना संभव नहीं जान पड़ता है। अतएव यही अनुमान होता है कि इस बदला-बदली के समय केवल जालोर परगना ही रतनिंसंह के अधिकार में रहा होगा ।

अब प्रश्न यह उठता है कि उक्त जालोर परगने के बदले में रतनसिंह को मालवा में क्या प्राप्त हुआ ? यह ऊपर ही कहा जा चुका है कि फारसी ग्रन्थों में इस बदला-बदली का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। जोधपुर राज्य की ख्यात का जो उद्धरण ऊपर दिया गया है, उसमें रतनसिंह के रतलाम चले जाने के अतिरिक्त अन्य किसी बात का कोई खुलासा नहीं किया है। ऐतिहासिक आधार ग्रन्थों में केवल दो ही स्थानों में इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर मिलता है।

- (१) रतनरासो के अनुसार रतनिसह को मालवा में बावन लाख का परगना मिला, रतलाम उसके नए राज्य का केन्द्र था, और साथ ही बदनावर का प्रदेश भी उसे प्राप्त हुआ। (रासो०, पृ० ८२)।
- (२) गुरूजी० के विवरण के अनुसार भी रतनसिंह को बावन लाख की जागीर प्राप्त हुई। उस जागीर के अन्तर्गत उसे निम्न-लिखित बारह परगने मिले।

<sup>&#</sup>x27;इन बारह परगनों की भौगोलिक विवेचना एवं ऐतिहासिक विवरणः—

<sup>(</sup>१)धराड़:—वर्तमान रतलाम राज्य के म्रन्तर्गत रतलाम से ७ मील विक्षण-पूर्व में स्थित कसबा। ख्यातों के म्रनुसार रतलाम शहर की स्थापना रतर्नासह ने की, एवं उससे पहिले रतलाम परगना, घराड़ परगने के नाम से सुप्रसिद्ध था। परन्तु ख्यातों का यह कथन ठीक नहीं, ग्रकबर के समय भी रतलाम परगने का उल्लेख मिलता है। (म्राईन०, २, पृ० १९८)।

<sup>(</sup>२) बदनावर—वर्तमान धार राज्य के श्रन्तर्गत, रतलाम से कोई २४ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित शहर। श्रकबर के समय भी यह शहर उस परगने का

| १.  | धराड़  | ₹.         | बदनावर  |
|-----|--------|------------|---------|
| ₹.  | तीतरोद | ٧.         | ददाल्या |
| ч.  | पड़ावा | ξ.         | कोठड़ी  |
| ৩.  | आगर    | ८.         | नाहरगढ़ |
| ९.  | आलोट   | <b>ξο.</b> | गड़गुचा |
| ११. | रामगढ़ | १२.        | बड़ोद   |

<sup>(</sup>३) तीतरोद--वर्तमान सीतामऊ राज्य के ग्रन्तर्गत सीतामऊ शहर से ४ है मील पूर्व में स्थित गाँव । ग्रकबर के समय में भी यह स्थान उस परगने का केन्द्र था। (ग्राईन०, २, पू० २०८)।

(४) ददाल्या--नक्तों में इस नाम का कोई गाँव नहीं मिलता है। श्राईन० के श्रनुसार कोठड़ी-पड़ावा सरकार के श्रन्तर्गत एक महल "दक्दुधाल्या" नाम का था; संभव है ददाल्या इसी नाम का अष्ट स्वरूप हो। (ग्राईन०, २, पु० २०६) ।

कहीं कहीं बदाल्या के बजाय "पठालिया" (रतन०, पू० २७) भ्रौर कहीं "भीलार" (रतलाम०, पु०५; प्राचीन०, ३, पु० ३६१) नाम लिखे मिलते हैं, परन्तु नक्शों में इन नामों के स्थानों का पता नहीं मिलता है।

- (५) पड़ावा-वर्तमान टोंक राज्य के अन्तर्गत पड़ावा परगने का प्रधान कस्बा; शामगढ़ रेलवे स्टेशन से २४ मील पूर्व में, २४° र्ट उत्तर एवं ७६° ३' पूर्व पर स्थित है।
- (६) कोठड़ी-वर्तमान इन्दौर राज्य के सुनेल परगने के अन्तर्गत, उपर्युक्त पड़ावा से कोई तीन मील पश्चिम में स्थित है। मुग़ल काल में कोठड़ी-पड़ावा सरकार के अन्तर्गत कोठड़ी-पड़ावा के दो संयुक्त महल थे एवं उक्त सरकार के प्रधान स्थान थे। (ग्राईन०, २, पृ० २०६)।
- (७) ग्रागर-वर्तमान ग्वालियर राज्य में उज्जैन से ४० मील उत्तर-पूर्व में, २३° ४३' उत्तर एवं ७६-° १'पूर्व पर स्थित स्थान । मुग्नल काल में

ख्यातों में यह भी लिखा है कि रतनसिंह के घरमत के युद्ध में मारे जाने के बाद इन परगनों में से रतलाम का परगना तो रतनसिंह के ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह के अधिकार में रहा, कुछ परगने रतनसिंह के छोटे पुत्रों को जागीर में प्राप्त हुए तथा बाकी रहे कई परगने औरंगजेब ने जब्त कर लिए। गुरूजी० के अनुसार रतनसिंह के छोटे पुत्रों को निम्न-लिखित परगने जागीर में मिले थे:—

सरकार सारंगपुर में स्रागर नामक महल का यह केन्द्र था। (स्राईन०, २, पू० २०३)।

- (८) नाहरगढ़—वर्तमान ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत मन्दसौर सूबे में मन्दसौर से कोई १२ मील उत्तर-पूर्व में स्थित कसबा। अकबर के समय में इस नाम का कोई भी महल या परगना न था; संभव है तब यह कयामपुर परगने के अन्तर्गत हो। (आईन०, २, २०८)।
- (६) श्रालोट—वर्तमान देवास राज्य के अन्तर्गत यह स्थान, नागबा-शामगढ़ के बीच, इसी नाम का रेलवे-स्टेशन हैं। मुग़ल काल में यह स्थान कोठड़ी-पड़ावा सरकार के अन्तर्गत एक परगने का केन्द्र था। आईन० में 'श्रालोट' नाम भूल में 'श्रासोय' छव गया है। (आईन०, २, पृ० २०६)।
- (१०) गड़गुचा—वर्तमान देवास राज्य में स्थित भ्रालोट से कोई भ्राघ मील पिञ्चम में स्थित कसबा। एक विभिन्न परगने के रूप में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है।
- (११) रामगढ़—वर्तमान इन्दौर राज्य के पेटलाबद परगते में पेटलाबद से चार मील उत्तर में यह स्थान है। ईसा की १७वीं शताब्दी के प्रारंभ से हो ग्रीर विशेषतया ग्रीरंगजेब के शासन-काल में एक ग्रलग परगने के रूप में रामगढ़ का उल्लेख मिलता है। (भाबुग्रा राजवराने की शाहो सनद; ग्रला० ग्रीरं०, २४, पू० २६६)।
- (१२) बड़ोब—वर्तमान ग्वालियर राज्य के ग्रागर परगने में ग्रालोट से १७ मील पूर्व में यह स्थान है। ग्रक्तबर के समय में कोठड़ी-पड़ावा सरकार के ग्रन्तर्गत बड़ोद नामक महल का केन्द्र-स्थान था। (ग्राईन०, २, पृ० २०६)।

रायिसह—-दूसरा पुत्र—-पहिले आगर-कानड़ का परगना मिला; बाद में उसे बदनावर का परगना प्राप्त हुआ।

करणिसह—चौथा पुत्र—तीतरोद परगना मिला; उसका प्रधान स्थान सीतामऊ कसबा था।

छत्रसाल—पाँचवा पुत्र—पहले लदूना का कसबा प्राप्त हुआ; बाद में तीतरोद और नाहरगढ़ के परगने प्राप्त हुए।

अखेराज—छठवाँ पुत्र—डग-पड़ावा का परगना प्राप्त हुआ। जेतिसह—आठवाँ पुत्र—भगोर (सीतामऊ राज्य के अन्तर्गत चम्बल के उत्तर-पिश्चमी किनारे पर स्थित स्थान) और उसके आस पास के गाँव उसे प्राप्त हुए थे।

सकर्तासह—बारहवाँ पुत्र—उसको मुलयान (धार राज्य में बदनावर परगने के अन्तर्गत स्थान) और उसके आसपास के गाँव प्राप्त हुए थे।

बड़वा भाटों की ख्यातों और राणीमंगा की पोथी में भी यही विवरण लिखा मिलता है। रतन०, पृ० ५३-५४ पर दिया गया सारा वृत्तान्त भी प्रधानतया इन्हीं के आधार पर लिखा गया है। रतन० के लेखक ने न जाने किस आधार पर उक्त विवरण में दो बातें बदल दी हैं। (पृ० ५४)। उसने रतमसिंह की जागीर की आमदनी को वावन लाख के स्थान पर ५३ लाख होना बताया है, और जहाँ ख्यातकारों ने यह

कहीं कहीं बड़ोद के स्थान पर कानड़ परगने का उल्लेख मिलता है (रतन०, पू० २७; रतलाम०, पू० ५; प्राचीन०, ३, पू० ३६१)। कानड़ बर्तमान खालियर राज्य के झागर परगने में झागर से १० मील दक्षिण-पूर्व में स्थित एक कस्बा है। मुग्नल काल में यह स्थान सारंगपुर सरकार के झन्तर्गत होगा; किसी महल या परगने के केन्द्र-स्थान के रूप में कानड़ का कहीं भी अल्लेख नहीं मिलता है।

खुलासा नहीं किया है कि उक्त आमदनी दामों में थी या रुपयों में, रतन० के लेखक ने उक्त आमदनी को रुपयों में ही होना लिखा है। रतलाम० (पृ०५) में भी रतन० के ही इस कथन को दुहराया गया है, एवं प्रधान-तया रतलाम० के ही आधार पर रेऊ ने भी रतनसिंह की जागीर की आमदनी ५३ लाख रुपये होना बताया है (प्राचीन०, ३, पृ० ३९१)।

स्यातों में दिया गया है उक्त विवरण कहाँ तक सत्य हो सकता है, एवं ऐतिहासिक तथा तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार वह विवरण किस हद तक ठीक है यह जाँच करना बहुत आवश्यक है ।

सबसे पहिले यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि रेऊ और रतन० के लेखक का यह कथन कि रतनिसह को ५३ लाख रुपयों की आमदनी की जागीर मिली थी, पूर्णतया गलत है। दामों के हिसाब से इस जागीर की आमदनी सवा इक्कीस करोड़ दाम के के लगभग होती है। जोधपुर के महाराजा जसवंतिसह को सात हजारी जात—७००० सवार का मनसब प्राप्त था, जिसमें से ५ हजार सवार दो अस्पा थे, तथापि उसकी जागीर की आमदनी भी कुल मिला कर इग्यारह करोड़ दामों से अधिक न थी (ख्यात०, १, पृ० १९२-३)।

ख्यातों का यह कथन कि रतनिंसह को बावन लाख का परगना मिला अपूर्ण होते हुए भी पूर्णतया असत्य नहीं कहा जा सकता। मनसब के अनुसार रतनिंसह की पूरी जागीर की आमदनी एक करोड़ दाम से अधिक ही होना चाहिए थी, अतएव यह मानना सम्भव नहीं कि इस बदला-बदली के समय रतनिंसह को पूरी जागीर न मिलकर केवल बावन लाख दाम की ही जागीर मिली। रतनिंसह को इस अवसर पर मालवा में अवश्य ही उसके मनसब के अनुरूप पूरी जागीर मिली होगी, जिसमें से बावन लाख दाम की जागीर तो वंशपरम्परा- गत रूप में और बाकी जागीर मनसब की घटा-बढ़ी के अनुसार व्यक्ति-गत ही रही होगी। रतनसिंह एवं उसके उत्तराधिकारियों की जागीर की जो जानकारी प्राप्त है, उससे भी इसी अनुमान की पुष्टि होती है।

अब अगला प्रश्न यह है कि कौनसा परगना या परगने रतनसिंह को वंशपरम्परागत जागीर में मिले थे। रतनसिंह के उत्तराधिकारी का विवरण देखते हुए यह स्पष्ट है कि रतलाम का परगना रतनसिंह को वंशपरम्परागत मिला था। अकबर के समय में रतलाम परगने की आमदनी ४४, २१, ५४० दाम की थी (आईन०, २, पृ० १९८)। जोधपुर के महाराजा सुरसिंह जी की जागीर में रतलाम का परगना रह चुका था, एवं सन् १६१९ ई० में उस परगने की आमदनी ४० लाख दाम के लगभग मानी जाती थी (ख्यात०, १, पृ० १२३)। अतएव यह असम्भव नहीं कि सन् १६५६ ई० में रतलाम परगने की ही आमदनी बढ़ कर ५२ लाख दाम के लगभग हो गई होगी। अगर रतलाम परगने की आमदनी बावन लाख दाम से कम रही होगी तो उस परगने के आसपास के कुछ गाँव उस परगने में मिलाकर उस परगने की आमदनी ही बावन लाख दाम की कर दी गई होगी । अतएव यह वात निश्चितरूपेण कही जा सकती है कि रतन(सह को केवल रतलाम का परगना ही वंशपरम्परागत रूपेण मिला था, और तब उस परगने की आमदनी बावन लाख दाम थी।

रासो० के अनुसार रतनिसह को बदनावर का परगना भी जागीर में मिला था (पृ०८२)। परन्तु रासो० का यह कथन केवल अंशतः ही ठीक हो सकता है। अकबर के समय में इस परगने की आमदनी साढ़े तीस लाख दाम से कुछ अधिक ही थी (आईन०,२,पृ०१९८)। अतएव रतनिसह की वंशपरम्परागत बावन लाख दाम की जागीर में इस परगने का भी सम्मिलित होना सम्भव नहीं

जान पड़ता है। पुनः औरंगज़ेब कं शासन काल में रतनसिंह के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी, रामसिंह, तथा उदयपुर के महाराणा राज-सिंह के पुत्र एवं वर्तमान बनेड़ा घराने के आदि-पुरुष भीमसिंह को भी/वदनावर परगने से ही नई जागीरें दी गई थीं। अतएव यही परिणाम निकलता है कि यह परगना रतनसिंह को वंशपरम्परागत जागीर में नहीं मिला था, उसके मनसव के अनुरूप जागीर पूरी करने को ही व्यक्तिगत रूप में मिला था।

ख्यातकारों ने रतनसिंह को वंशपरम्परागत बारह परगने मिलने का उल्लेख किया है । परन्तु बावन लाख दाम की आमदनी वाले रतलाम परगने के अतिरिक्त अन्य परगनों के बारे में यह कथन पूर्णत: ठीक नहीं जान पड़ता है। यह पहिले ही बताया जा चुका है कि सन् १६५६ ई० में इस बदला-बदली के समय रतनसिंह को कुल मिलाकर एक करोड़ दाम से अधिक आमदनी की जागीर मिली होगी। अतएव वंशपरम्परागत प्राप्त बावन लाख दाम के रतलाम परगने को छोड़ते हुए उसे कम से कम पचास लाख दाम की और भी जागीर व्यक्तिगतरूपेण अवश्य ही मिली थी। पुनः अगस्त १६, १६५७ ई० को जब रतनसिंह के मनसव में चार सो सवार और बढ़े, तब इस पहिले वाली जागीर के अतिरिक्त जात की निजी तनख्वाह के तीन लाख दाम और इन चार सौ सवारों की तनख्वाह के सोलह लाख दाम मिला कर कुल कोई उन्नीस लाख दाम की नई जागीर रतनसिंह को और भी मिली । इस प्रकार सन् १६५८ ई० में मृत्यु के समय कोई उनसत्तर लाख दाम की आमदनी की जागीर व्यक्तिगत रूपेण रतनसिंह के अधिकार में थी।

रतलाम के अतिरिक्त जिन अन्य परगनों के नाम ख्यातों में दिये हुए हें, अकबर के समय उनकी पूरी-पूरी आमदनी निम्नलिखित थी:— तीतरोद— ५, ००, ००० दाम
बड़ोद— ९, २३, ६६७ दाम
कोठड़ी-पड़ावा— १८, ५६, ५६६ दाम
आगर— ४, ७२, ३६२ दाम
बदनावर— ३०, ५६, १९३ दाम
आलोट— १७, ३३, ९२७ दाम
दक्दुधाल्या (ददाल्या?) ४, ५८, १४४ दाम
(आईन०, २, ५० १९८, २०३, २०८, २०९)।

इस प्रकार इन आठ परंगनों की पूरी-पूरी आमदनी कोई नब्बे लाख दाम की होती हैं। इनके अतिरिक्त ख्यातों के अनुसार रतनसिंह को नाहरगढ़, गड़गुचा तथा रामगढ़ के आस-पास भी बहुत कुछ जागीर मिली। अतएव ख्यातों के कथन पर विचार करते हुए यह बात निश्चित रूपेण कह सकते हैं कि उक्त आठ परंगनों की बहुत कुछ आमदनी तथा अन्य बाकी रहे तीन स्थानों के आस-पास की भी कुछ जागीर रतनसिंह को उसके मनसब के अनुरूप जागीर पूरी करने को व्यक्तिगत रूपेण प्राप्त हुई थी।

व्यक्तिगत रूपेण प्राप्त हुई इस जागीर का रतनसिंह के मारे जाने के बाद जब्त होना स्वाभाविक और नियमानुसार ही था। रतनसिंह को वंशपरम्परागत प्राप्त रतलाम परगना, रतनसिंह की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी रामसिंह को मिला। मुग़ल राज्य के इन नियमों से अनभिज्ञ तथा वंशपरम्परागत जागीर और व्यक्तिगत मनसब की तनख्वाह की जागीर के भेद से अपरिचित ख्यातकारों ने व्यक्तिगत रूपेण प्राप्त इन परगनों एवं जागीर की जब्ती का कारण रतनसिंह द्वारा औरंगजेब का विरोध बताया है, जो ठीक नहीं।

औरंगज़ेब का विरोध करने वाले कई थे एवं केवल रतनिसह के उत्तराधिकारी के साथ ही ऐसी सख्ती विशेषरूपेण की जाने का कोई कारण नहीं देख पड़ता है। इसके विपरीत 'आलमगीर-नामे' में तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि "रतन राठौड़ को जो जागीर प्राप्त थी, उसी जागीर का फ़रमान उसके पुत्र रामिसह राठौड़ को दिया गया।" (पृ० १४०)। यहाँ भी वंशपरम्परागत जागीर की ही ओर निर्देश किया गया है।

ख्यातों के विवरण के अनुसार रतनिंसह ने इन बारह परगनों में से कुछ परगने या कई गाँव अपने छोटे पुत्रों को गुजारे के लिए जागीर में दे दिये थे। इस बँटवारे का जो विवरण ज्ञात हो सका ऊपर दिया गया है। यह बात विशेषरूपेण उल्लेखनीय है कि उक्त जागीरें रतनसिंह को वंशपरम्परागत प्राप्त रतलाम परगनेसे बाहर दी गई थीं। एवं यह प्रश्न उठता है कि क्या रतनसिंह व्यक्तिगत रूपेण प्राप्त जागीर के परगनों का यों बँटवारा कर सकता था एवं क्या उसने ऐसा बँटवारा किया था ? मुग़ल साम्राज्य के नियमानुसार कोई भी मनसबदार व्यक्तिगतरूपेण प्राप्त जागीर का कोई भी हिस्सा दूसरे किसी को वंशपरम्परागत रूप में नहीं दे सकता था। कोई भी जागीर या आमदनी पुण्यार्थ अवश्य दी जा सकती थी, परन्तु शाही तसदीक होने पर ही वह स्थायी रह सकती थी । रतनसिंह ने अपने कुलगुरु को सीतामऊ शहर के पास तीतरोद परगने में कुछ जमीन पुण्यार्थ दी थी । रतनसिंह की मृत्यु के बाद जब तीतरोद परगना जब्त हुआ तब पुण्यार्थ दी गई भूमि का प्रश्न उठा। एवं औरंगजेब ने शाही सनद द्वारा उक्त पुण्यार्थ दिए गए इस भूमि-दान को स्वीकार कर जब वह जमीन पुन: कुलगुरू को दी तब ही उस जागीर की आमदनी कुलगुरू को प्राप्त हो सकी (गरूजी० एवं गरूजी के संग्रह में प्राप्य उक्त शाही सनद) । ऐसी हालत में ख्यातों में दिए गए रतनिसह द्वारा इन परगनों के बँटवारे का वृत्तान्त ठीक नहीं माना जा सकता है ।

परन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ख्यातों का यह कथन कि रतनसिंह के उक्त छोटे पुत्रों को वे जागीरें प्राप्त हुई थीं, बिलकुल ही गलत नहीं कहा जा सकता । औरंगजेव के शासनकाल के जो अखबारात प्राप्य हैं उनसे यह स्पष्ट है कि रतनसिंह के प्रायः सब छोटे पुत्र शाही सेना में सेवा करते रहे थे एवं इस सैनिक सेवा के बदले में उन्हें कुछ न कुछ शाही मनसब प्राप्त हुआ ही होगा। अतएव शाही मनसबदार बनने पर रतनसिंह के छोटे पुत्रों को भी मुग़ल साम्राज्य की ओर से ये छोटी-मोटी जागीरें प्राप्त हुई थीं, और इन्हीं जागीरों का ख्यातकारों ने उल्लेख भी किया है। रतनसिंह के पुत्र मालवा में बस गए थे, एवं उन्हें भी ये जागीरें मालवा के इसी प्रदेश में दी गईं,और कई एक जागीरें उन्हीं परगनों में प्राप्त हुईं जो एक समय रतनिसंह के ही अधिकार में रह चुके थे । ये जागीरें रतनसिंह की मृत्यु के बाद ही मुग़ल सम्प्राट् की ओर से मिली थीं । अतएव वर्षों बाद जब ख्यात-कार ख्यात लिखने बैठे तो उन्होंने यही अन्दाज लगाया कि रतनसिंह ने ही ये जागीरें अपने पुत्रों को दी होंगी। ख्यातों के विवरण से यह भी स्पष्ट है कि रतनसिंह के छोटे पुत्रों को मनसब के लिए दी गई ये जागीरें शाही नियमानुसार निरन्तर बदलती ही रहीं (गुरूजी०)।

# (४) चौथा प्रश्न—रतनसिंह को यह नई जागीर मालबा में ही क्यों दी गई?

इस प्रश्न के उत्तर में अनेकानेक अनुमान लगाए जाते हैं। रतलाम०, पृ० ५ के आधार पर रेऊ ने इसका कारण बताते हुए लिखा है कि ——"लोगों का अनुमान है कि इतनी बड़ी जागीर देने में बादशाह का यह भी स्वार्थ था कि वह मालवा के पिश्चम में एक बलशाली राज्य स्थापित करके गुजरात और दक्षिण के सूबेदारों के आक्रमणों से निश्चित हो जाय, क्योंकि औरंगज़ेब ने राज्याधिकार प्राप्ति के लिए षडयन्त्र शुरू कर दिए थे।" (प्राचीन०३, पृ०३९१ फुटनोट नं०१)। किन्तु यह अनुमान प्रधानतया कपोल-किल्पत एवं इस घटना के युगों बाद ही सोच-साच कर बनाया हुआ प्रतीत होता है; तत्कालीन ऐति-हासिक घटनाओं से भी इस अनुमान की पुष्टि नहीं होती है।

यह बताया जा चुका है कि रतनसिंह की यह जागीर उतनी बड़ी न थी जितनी कि प्रायः वह सोची जाती है। एक करोड़ या सवा करोड़ दाम की जागीर देकर दो हजारी जात-सोलह सौ सवारों वाले एक मनसबदार से यह आशा करना कि वह गुजरात और दक्षिण के सुबेदारों को शान्त रख सकेगा, हास्यास्पद ही जान पड़ता है। सत्य तो यह है कि सन् १६५६ ई० में जब यह बदला-बदली हुई तब तक शाहजादों में आपसी युद्ध की सम्भावना का किसी को भी खयाल न था । सन् १६५७ ई० के सितम्बर मास में जब शाहजहाँ बहुत ही बीमार पड़ा और दारा अपनी सत्ता को संगठित करने लगा तब जाकर कहीं दारा ने औरंगज़ेब की शक्ति कम करने और उसका सामना करने के लिए मालवा में आवश्यक प्रबन्ध की और ध्यान दिया। सितम्बर , १६५७ ई० में मीर जुमला को वज़ीर के पद से हटाकर उसे एवं अन्य शाही सेनापितयों को दक्षिण से वापस ब्ला भेजा, एवं दिसम्बर, १६५७ ई० में शायस्ता खाँको मालवा की सुवेदारी से हटाकर जोधपुर के महाराजा जसवंतिंसह को वह सूबेदारी दी (औरंग०, १-२, पृ० २८०-२८५) । अतएव रतनसिंह को मालवा में ही जागीर देने का कोई खास राजनैतिक कारण नहीं दिखाई देता है ।

यह पहिले ही बताया जा चुका है कि जागीर की यह बदला-बदली प्रधानतया आर्थिक कारण से ही हुई थी, एवं शाहजहाँ ने रतनिसह को नई जागीर ऐसे सूवे में देने की सोची होगी, जहाँ आमदनी पूरी वसूल न होने की कोई बात आगे चल कर न उठे। मालवा शताब्दियों से एक धन-धान्यपूर्ण प्रान्त माना गया है, एवं वहाँ जागीर प्रान्त होने पर रतनिसंह को कोई आर्थिक कठिनाई नहीं होगी, इसी विचार से शाहजहाँ ने मालवा में ही उसे जागीर देने का निश्चय किया होगा। पुनः महेशदास को पहिले भी यदा-कदा मालवा में जागीर प्राप्त होती रही थी। जोधपुर के राठौड़ घराने का भी रतलाम परगने से सम्बन्ध रहा था। पुनः इन पिछले बीस वर्षों से यही परगना पृथ्वीराज राठौड़ के अधिकार में था। उसी रतलाम परगने से सम्बन्ध स्थापित करने और उसे वतन बनाकर वहीं बस जाने को रतनिसह का उत्सुक हो जाना अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता है।

#### (५) पाँचवाँ प्रश्न-क्या इस बदला-बदली के समय रतनसिंह का मनसब बढ़ा था श्रीर क्या उसके मान में कोई वृद्धि हुई थी?

रतन०, पृ० २७ पर लिखा है "पंडित अमरनाथ जी ने लिखा है कि 'इस जागीरी के साथ ही रतनिसह को से-हजारी का मनसब तथा चँवर मोरछल और सूरजमुखी वगैरा सन्मान की चीजें मिली थीं'।" इसी प्रकार रेऊ ने भी लिखा है "इसी के साथ बादशाह ने इन्हें राजा का खिताब, तीन हजार सवारों का मनसब, चँवर, मोरछल, सूरजमुखी और माही मरातिब आदि भी दिए।" (प्राचीन०, ३, पृ० ३९१)। इन में से "राजा के खिताब" की बात को छोड़ कर और सब बातें रेऊ ने रतलाम० (पृ० ६) के आधार पर लिखी हैं। 'राजा का

खिताब' दिए जाने का उल्लेख रेऊ ने किस आधार पर किया, यह जात नहीं हो सका है। ख्यातों एवं उन्हीं के आधार पर लिखे गये इतिहास-ग्रन्थ ही रतन०, रतलाम० और प्राचीन० में दिए गए ऐसे कथनों के एकमात्र प्रमाण हैं। अतएव उनके इन कथनों को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार करने से पहिले उनकी पूरी-पूरी जाँच की जानी चाहिए।

यह पहिले ही बताया जा चुका है कि जागीर की इस बदला-बदली का फारसी ऐतिहासिक ग्रन्थों में कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। जागीर की बदला-बदली का कोई उल्लेख नहीं पाया जाना समभ में आ सकता है, किन्तु जिन ऐतिहासिक ग्रन्थों में सुनहरी तलवार और हाथी-घोड़े जैसी चीजों के दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है, उन्हीं में उपर्युक्त मनसब एवं मान-वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं पाया जाना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। उपर्युक्त कथनों की सत्यता के बारे में आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है।

सबसे पहिले राजा के खिताव का प्रश्न उठता है। वारिम० एवं कम्बू० में कहीं भी रतनिसंह के नाम के साथ "राजा" का खिताब नहीं लिखा गया है। उसके नाम के साथ कहीं-कहीं "राव" का खिताब तो अवश्य लिखा मिलता है (वारिस०,! १, प० ६० अ; कम्बू०, ३, पृ० २६१)। स्थात० में भी रतनिसंह के नाम के साथ "राव" का ही खिताब लिखा है (१, पृ० २०७, २२३)। यह बात दूसरी है कि रतनिसंह अपनी दी हुई सनदों या ताँबा-पत्रों में स्वयं को "महाराजा" लिखता था (राजव्यास०)। परन्तु यदि बाहजहाँ की ओर से ऐसा खिताब रतनिसंह को मिलता तो फारसी ग्रन्थों एवं स्थात० में अवश्य ही उसका प्रयोग किया जाता। अतएव रतन-

सिंह को 'राजा' का खिताब मिलने की बात पूर्णतया असत्य ही जान पड़ती है।

दूसरा सवाल रतनसिंह की मनसब वृद्धि का है। उक्त कथनों के अनुसार इस अवसर पर रतनसिंह का मनसब बढ़ा कर तीन हजार सवार का कर दिया गया था। परन्तु ज्ञात ऐतिहासिक आधारों के प्रमाण पर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि सन् १६५६ ई० में रतनसिंह का मनसब दो हजार जात—सोलह मौ सवारों का ही था। अगस्त १६, १६५७ ई० को रतनसिंह के मनसब में चार सौ सवार बढ़ा दिए गए थे, जिससे उसका मनसब दो हजार जात—दो हजार सवार का हो गया (कम्बू०, ३, पृ० २६१; मा० उ०, ३, पृ० ४४७)। उसकी मृत्यु तक रतनसिंह का मनसब यही रहा; उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी (कम्बू०, ३, पृ० ४५८; ख्यात०, १, पृ० २०७)। अतएव यह स्पष्ट है कि रतनसिंह का मनसब कभी भी तीन हजारी का नहीं हुआ था।

चंवर और मोरछल का नाम मुगल सम्प्राटों द्वारा दी जाने वाली सम्मानास्पद वस्तुओं की सूची में नहीं मिलता है और न औगरंजेव के शासनकाल के अखबारों में ही उनका कहीं उल्लेख मिलता है। (आईन०, १, पृ० xxii-xxiii, ५२-५३; इविन०, पृ० २८-३५)।

सूरजमुखी का फ़ारसी नाम 'आफ़ताबगिर' है। बादशाह के मुख पर धूप न पड़ने देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मुग़ल साम्प्राज्य के नियमानुसार 'सूरजमुखी' या 'आफ़ताबगिर' केवल शाही शाहजादों को ही दी जाती थी; एवं ऐसी सम्मानास्पद वस्तु का रतनसिंह को दिया जाना संभव नहीं जान पड़ता है। इविन लिखता है कि " अठारहवीं शताब्दी में मरहठे सेनानायकों ने इस सूरजमुखी को अपने सेनानायकत्व का प्रधान चिह्न माना था और मरहठे सवारों का छोटे से छोटा भुण्ड भी इसे साथ लिए घूमता था।" (इविन०, पृ० ३४)। यह अधिक संभव है कि मरहठे सेनानायकों की देखा-देखी मालवा के राजपूत नरेशों ने भी१८ वीं शताब्दी में 'सूरजमुखी' को अपना लिया हो।

माही-मरातिव के बारे में 'मीरात्-उल-इितयाह' के आधार पर इर्विन लिखता है कि ''मुगल साम्प्राज्य में यह सबसे बड़ा सम्मान था, और छः हजारी जात—छः हजार सवार से कम मनसब वाले अमीरों को कभी भी नहीं दिया जाता था।'' (इर्विन०, पृ० ३३)। ऐसी परिस्थिति में यह मानना कि शाहजहाँ ने दो हजारी मनसब प्राप्त रतनिसंह को यह सम्मान प्रदान किया होगा कदापि संभव नहीं।

अतएव इन सारी बातों पर विचार करने से यही परिणाम निक-लता है कि उपर्युक्त कथन पूर्णतया निराधार और अविश्वसनीय हैं। जागीर की इस बदला-बदली के समय न तो रतनसिंह का मनसब ही बढ़ा और न उसके मान में किसी प्रकार की वृद्धि ही हुई।

### परिशिष्ट-२

#### मासिर-उल्-उमरा में दो हुई राठौड़ वीरों को जीवनियाँ

#### १---महेशदास राठौड़

(मा॰ उ॰, ३, पृ॰ ४४४-४४७)

महेशदास राठौड़ महाराज सूरिसह के भाई दलपत का पुत्र था। इन्होंने आरम्भ में महाबत खाँ खानखानाँ की सेवा में वीरता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। खाँ की मृत्यु पर ८ वें वर्ष में शाहजहाँ की सेवा में पहुँच कर पाँच सदी ४०० सवार का मनसब पाया और शाहजादा और गंजेब के साथ (जो जुमारिसह बुँदेला का दमन करने के लिए नियुक्त सेना के सहायतार्थ नियत किया गया था) गया। ९ वें वर्ष में खाने दौराँ के साथ नानदेर को भेजा गया। ११वें वर्ष में मनसब बढ़ कर हजारी ६०० सवार का हो गया और १५ वें वर्ष में ४०० सवार और बढ़ा कर तथा भंडा प्रदान कर शाहजादा दारा शिकोह के साथ कन्धार भेजा गया। १६ वें वर्ष में इसका मनसब दो हजारी २००० सवार का हो गया और परगना जालोर रहने के लिए जागीर में मिला। १९ वें वर्ष में पाँच सदी मनसब की वढ़ती दे कर

<sup>&#</sup>x27; ये जीविनयाँ बाबू ब्रजरत्नदास कृत 'मासिर-उल्-उमरा' के हिन्दी श्रनुवाद 'मुग्गल दरबार के हिन्दू सरदारों की जीविनयाँ' से यहाँ उद्धृत की गई है। किन्तु इतिहास के विद्यार्थियों के सुभीते के लिए यहाँ 'मासिर-उल्-उमरा' के मूल फ़ारसी प्रन्थ के पृष्टों का ही उल्लेख किया गया है।

शाहजादा मुरादबख्श के साथ बलख और बदख्शाँ की चढ़ाई पर नियुक्त किया। फिर इसका मनसब बढ़ कर तीन हजारी २००० सवार का हो गया और वह डंका पाकर सम्मानित हुआ।

(शाहजादा के बलख पहुँचने और वहाँ के अध्यक्ष नजर मुहम्मद खाँ के भागने पर) जब बहादुर खाँ और असालत खाँ कुछ सेना के साथ उसका (पृ० ४४६) पीछा करने पर नियुक्त हुए, तब यह बिना शाहजादे की आज्ञा के कार्य की उत्कट इच्छा से साथ गया। २० वें वर्ष में बुलाए जाने पर यह दरबार आया। उसी वर्ष सन् १०५६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई। अनुभवी और युद्ध-प्रिय सैनिक था। बादशाह के बग़ल में रखी हुई संदली के पीछे (जो तलवार और तरकस रखने के लिए दो गज की दूरी पर रहती थी) खड़े रहते और सवारी के समय भी दो ग़ज की दूरी पर बराबर रहते थे।

बड़ा पुत्र रत्न (जो जालोर में था और जिसका मनसब चार सदी २०० सवार का था) का मनसव बढ़ा कर डेढ़ हजारी १५०० सवार का करके कृपा दिखलाई और देश से आने पर वह शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब बहादुर के साथ बलख पर नियत हुआ। जब शाहजादा पूर्वोक्त प्रान्त नजर मुहम्मद खाँ को सौंप कर लौटे, तब रास्ते में इन्होंने अल अमानों के साथ लड़ने में बहुत परिश्रम किया। २२ वें वर्ष में पूर्वोक्त शाहजादा के साथ कन्धार गया और कजिल-बाशों के युद्ध में हस्तम खाँ के साथ नियुक्त हुआ। २५ वें वर्ष फंडा मिलने से सम्मानित किया जाकर उसी चढ़ाई पर पूर्वोक्त शाहजादे के साथ दूसरी बार और शाहजादा दारा शिकोह के साथ तीसरी बार (पृ० ४४७) नियुक्त हुए। २८ वें वर्ष में अल्लामी सादुल्ला खाँ के साथ चित्तौड़ नष्ट करने गए। ३१ वें वर्ष औरंगजेब के साथ दक्षिण गये और आदिलखानियों के युद्ध में अच्छा परिश्रम करने

के उपलक्ष में इनका मनसब बढ़कर दो हजारी २००० सवार का हो गया। इसके अनन्तर महाराज जसवन्तिसह के साथ युद्ध में (जो उज्जैन में हुआ था) नियुक्त होकर औरंगजेब के सैनिकों से वीरता-पूर्वक लड़ते हुए मारे गए।

#### २---पृथ्वीराज राठौड़

(मा॰ उ॰, १, पृ॰ ४२६-४३१)

यह शाहजहाँ का एक सरदार था। विद्रोह के समय साथ देने से यह विक्वासपात्र हुआ । शाहजहाँ के बादशाह होने पर इसे पहिले वर्ष डेढ़ हजारी ६०० सवार का मनसब मिला। दूसरे वर्ष ख्वाजा अबुलहसन तुर्बती के साथ खाने जहाँ लोदी का पीछा करने को (जो आगरे से भाग गया था)नियत हुआ । कर्मठता से दूसरों का आसरा न देख कर कुछ सरदारों के साथ (जो फुर्ती से आगे बढ़ आए थे) घौलपुर के पास उस पर पहुँच गया और युद्ध में राजपूतों की चाल पर पैदल होकर स्वयं खाने जहाँ से (जो सवार था) भिड़ गया । उसे बरछे से घायल किया और स्वयं भी घायल हुआ । बादशाह ने उसको कृपापूर्वक बुलाकर उसका मनसब दो हजारी ८०० सवार का कर दिया और घोड़ा तथा हाथी दिया। तीसरे वर्ष २०० सवार और बढ़ा कर उसको ख़्वाजा अबुलहसन के साथ (पृ० ४३०) नासिक दुर्ग विजय करने को भेजा। जब महाबत खाँ दक्षिण का सुबेदार हुआ, तब इसने भी उसी प्रान्त में नियुक्त होकर दो हजारी १५०० सवार का मनसब पाया। दौलताबाद के घेरे में अच्छी वीरता दिख-लाई। एक दिन दक्षिण की सेना (जो विद्रोही हो गई थी) के एक सवार ने इसे द्वन्द्व युद्ध के लिए ललकारा । सुनते ही यह सेना से निकल कर सामने हुआ और तलवार से उसे मार डाला । ७ वें वर्ष

१०० सवार और बढ़ाए गए। ९ वें वर्ष जब बादशाह दक्षिण आए तब बालाघाट के सुबेदार खाने जमाँ के साथ दौलताबाद के पास यह बादशाह से मिला और खाँ के साथ साह भोंसला का दमन करने और आदिलशाही राज्य पर अधिकार करने को भेजा गया। इस चढ़ाई में अच्छा कार्य करने पर १० वें वर्ष में १०० सवार मनसब में बढ़ाए गए । ११ वें वर्ष जब औरंगजेब के वकीलों के बदले दक्षिण का प्रबन्ध खान दौरां को मिला, तब वह दौलताबाद का दुर्गाध्यक्ष हुआ । १८ वें वर्ष मनसब बढ़ कर दो हज़ारी २००० सवार का हो गया, १९ वें वर्ष आज्ञानुसार आगरा आकर वह वाकी खाँ के साथ वहाँ के दुर्ग का अध्यक्ष हुआ । २० वें वर्ष (जब बादशाह राजधानी लाहौर में थे) वह आज्ञा मिलने पर आगरे के कोष से एक करोड़ रुपया लेकर वहाँ गया । उसी समय शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब (पु० ४३१) बहादूर बलख और बदल्शाँ की ओर रवाना हुए थे। इन्हें ख़िलअत और चाँदी की ज़ीन सहित घोड़ा दिया और पचास लाख रुपए की रक्षा (जो शाहजादे को देना निश्चित हुआ था) पर नियुक्त कर वहाँ भेजा । २१ वें वर्ष राजा विठ्ठलदास के साथ वह अलीमर्दा खाँ की सहायता को काबुल गए । २२ वें वर्ष शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब बहादुर के साथ क़न्धार गए और वहाँ से रुस्तम खाँ के साथ कजिलबाश सेना से युद्ध करने गए। २५ वें वर्ष पूर्वोक्त शाहजादे के साथ उसी चढ़ाई पर दूसरी बार गए। २६ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर नियत हुए। वहाँ से यह रुस्तम खाँ के साथ बुस्त दुर्ग विजय करने गए। ३० वें वर्ष वह दक्षिण में शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब के पास नियत हुए । उसी वर्ष १०६६ हि० (सन् १६५६ ई०) में इनकी मृत्यु हुई। इनके भाई रामसिंह और पत्र केसरीसिंह उस समय छोटे मनसबों पर थे।

#### परिशिष्ट-३

## धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध के विवरण संबंधी दो हिन्दी आधार-ग्रंथ एवं उनका ऐतिहासिक महत्व

सर यदुनाथ सरकार ने अपने सुप्रसिद्ध एवं प्रामाणिक ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ़ औरंगज़ेब' में धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध का विस्तृत, अतीव सुस्पष्ट एवं भावपूर्ण विवरण लिखा है (औरंग०, १-२, पृ० ३४८-३७१) । सर यदुनाथ ने फ़ारसी में लिखे गए सारे प्राप्य ऐतिहासिक आधार-ग्रन्थों की पूरी-पूरी छान-बीन कर उन्हीं के आधार पर यह विवरण लिखा था । इन फ़ारसी आधार-ग्रन्थों में विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं:——

मिर्जा मुहम्मद काजिम कृत 'आलमगीर-नामा' (आ० ना०), आकिल खाँ रजी कृत 'जफ़रनामा-इ-आलमगीरो' (जफ़र०), मीर मुहम्मद मासूम कृत 'तारीख-इ-जाहशुजाई' (मासूम०), ईश्वरदास नागर कृत 'फ़तूहात-इ-आलमगीरो' (ईश्वर०), और मुहम्मद सालिह कम्बू कृत 'आमल-इ-सालिह' (कम्बू०)। किन्तु इन सारे आधार-ग्रन्थों में प्रधानतथा इस युद्ध के विजेता और वाद में होने वाले मुगल सम्प्राट् औरंगजेव की ही तरफ़ से युद्ध का हाल लिखा है। विजेता का दृष्टिकोण एवं उस ओर से प्राप्त सामग्री ही इन लेखकों के आधार बन गये।

'आलमगीर-नामा', 'आमल-इ-सालिह' एवं 'जफ़रनामा-इ-आलमगीरी ' में दिए गए विवरण मुग़ल साम्प्राज्य के राजकीय काग़ज-पत्रों के आधार पर लिखे गए थे। मासूम ने इस गृह-युद्ध सम्बन्धी सर्वत्र फेली हुई कथाओं एवं युद्ध के विभिन्न विवरणों का अपने ग्रन्थ में समावेश किया। परन्तु मासूम ने अपना पूरा समय प्रायः बंगाल में ही बिताया, एवं धरमत के युद्ध सम्बन्धी उस समय प्रचलित विभिन्न विवरणों का वंगाल तक पहुँचना संभव नहीं था। जसवन्त-सिंह ने इस युद्ध में जो वीरता दिखाई और उसने क्या किया इसका ईश्वरदास नागर ने विशेषरूपेण उल्लेख किया है, परन्तु उसने यह विवरण इस युद्ध के कोई चालीस-पचास वर्ष बाद लिखा था, एवं उसे जसवन्तिसह के राजपूत सेनापितयों के बारे में विशेष बातें नहीं प्राप्त हो सकीं; उसने केवल मुकन्दिसह हाड़ा की वीरता एवं उसके मारे जाने का ही उल्लेख किया।

धरमत के युद्ध से पहिले की रात जसवन्तसिंह के शिविर में क्या हुआ ? युद्ध के समय जसवन्तिसिंह की सेना में कौन-कौन सी घटनाएँ घटीं ? जब जसवन्तिसिंह की युद्ध-क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश किया गया, तब जसवन्तिसिंह की सेना का नेतृत्व किसने सम्भाला ? आदि प्रक्तों का उत्तर हमें उपर्युक्त फ़ारसी ग्रन्थों में कहीं नहीं मिलता है । इस युद्ध के बाद जसवन्तिसिंह ने शाही सेना की हार का समाचार दूतों द्वारा आगरा भिजवाया था, परन्तु इस समय जसवन्तिसिंह ने युद्ध का विशद विवरण लिखा हो यह सम्भव नहीं जान पड़ता है । जसवन्तिसिंह की तरफ़ से लड़ने वाले एक-मात्र महत्वपूर्ण मुसलमान सेनापित कासिम खाँ ने युद्ध में विशेष भाग नहीं लिया था, अतएव जसवन्तिसिंह की सेना की कार्यवाही तथा वहाँ होने वाली घटनाओं में उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी । यही कारण है कि इन प्रक्तों पर प्रकाश डाल सकने वाली कोई ऐतिहासिक सामग्री फ़ारसी भाषा में प्राप्त नहीं हो सकी है । इसलिए इस प्रक्तों पर प्रकाश

डालने के लिए अन्य भाषाओं में प्राप्य ऐतिहासिक सामग्री की खोज तथा उनकी पूरी-पूरी जाँच पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है।

यह सत्य है कि राठौड़ों के अतिरिक्त गहलोत, हाड़ा, गौड़ आदि विभिन्न कुलों के भी कई एक वीर योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया, और प्राय: सारे रजवाड़ों तथा सब महत्वपूर्ण राजघरानों के वीर इस युद्ध में काम आए, तथापि यह युद्ध प्रधानतया राठोड़ों का ही गिना गया। राठौड़ घरानों का सर्वमान्य नेता जसवन्तिसह इस युद्ध में शाही सेना का प्रधान सेनापित था; रतनिसह राठौड़, गोवर्धन चाँपावत, उदयिसह राठौड़ आदि अन्य कई राठौड़ सेनानायक, तथा जोधपुर राज्य की सारी सेना जसवन्तिसह के साथ थी, और इस युद्ध में कोई १७०० से अधिक राठौड़ योद्धा खेत रहे। अतएव अन्य राजपूत घरानों की ख्यातों आदि में इस युद्ध की विशेष चर्चा नहीं पाई जाती है।

जसवन्तिसह इस शाही सेना का प्रधान सेनापित था, उसने इस युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई, उसके दो घाव भी लगे, तथापि अपने राजपूत वीरों को यथाशक्य उत्साहित कर उसने शत्रुओं का साहस और वीरता के साथ सामना किया था। परन्तु युद्ध में हार कर जसवन्तिसह का युद्ध-क्षेत्र से जीवित लौटना, राजपूत योद्धाओं की प्रथा के विरुद्ध, वीर सैनिकों की आन-बान को नष्ट कर देने वाली तथा जोधपुर के सुप्रसिद्ध राजघराने के इतिहास को कलंकित करने वाली घटना थी। किस प्रकार जसवन्तिसह की वीर राजपूत महारानी ने इस कलंक को धोने का प्रयत्न किया उसे लेकर कई एक किम्य-दिन्तियाँ प्रचलित हुई। अतएव न तो जोधपुर राज्य की ख्यातों और न जोधपुर के राजघराने सम्बन्धी काव्यग्रन्थों में ही इस युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इस युद्ध

में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की पूरी-पूरी सूची अवश्य दी हैं (ख्यात०, १, पृ० २०७-२२५), किन्तु युद्ध का विवरण बहुत ही संक्षिप्त केवल डेढ़ पृष्ठों में ही समाप्त कर दिया गया (ख्यात०, १, २०६-७)। इस युद्ध के ११० वर्ष बाद 'सूरज-प्रकाश' की रचना करते समय किव करणीदान ने भी इस युद्ध में जसवन्तसिंह की वीरता का वर्णन कर केवल डेढ़ पृष्ठ में ही इस युद्ध का विवरण पूरा कर दिया (पृ० ११०-१११)।

किन्तु इस युद्ध में मर कर रतनिसंह राठौड़ ने अमरत्व प्राप्त किया। उसके साहस, उसकी वीरता तथा युद्ध-क्षेत्र में लड़ते हुए उसके मारे जाने के कारण रतनिसंह मालवा के राजपूतों के लिए एक आदर्श तथा पूजनीय व्यक्ति बन गया, और मालवा में ही नही सारे राजस्थान में भी उसके अनुपम आत्मत्याग और वीरता की कीर्ति गाई जाने लगी। रतनिसंह के शौर्य्य, मर मिटने की साधना और उत्कट राजभिक्त ने किवयों को मोह लिया और उन्होंने रतनिसंह की स्मृति को चिर-स्थाई बनाने के लिए इस युद्ध का विशद वर्णन लिखा। इस प्रकार हमें जसवन्तिसह की सेना में होने वाली घटनाओं का विस्तृत विवरण दो हिन्दी काव्यों में मिलता है। फ़ारसी ऐतिहासिक आधार-ग्रन्थों की उस कमी को ये हिन्दी काव्य पूरा करते है।

ये दो हिन्दी काव्य हैं, किव खड़िया जगा कित 'बचिनका राठौड़ रतनसिघरी महेशदासौत री', तथा किव कुम्भकर्ण कृत 'रतन-रासो'।

<sup>&#</sup>x27; खड़िया जगा श्रथवा जगमाल नामक एक चारण कवि जसवन्तसिंह के दरबार में भी था। वह जसवन्तिंसह की सेना के साथ श्राया एवं धरमत के इस युद्ध में वह मारा गया था। रतर्नासह का श्राश्रित कवि खड़िया जगा पर्णतया विभिन्न व्यक्ति था. किन्त नामों में साम्य होने के कारण

'वचिनका' में कवि खड़िया जगा ने इस युद्ध का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया। कवि जगा रतनसिंह के दरवार का राजकवि था, उसने इस डिंगल काव्य की रचना की थी। रतनसिंह के साथ ही वह भी उज्जैन और घरमत गया था । कहा जाता है कि युद्ध प्रारम्भ होने से पहिले ही कवि जगा को आज्ञा हुई कि वह युद्ध में भाग न ले, जिससे कि युद्ध के बाद जीवित रह कर वह अपने वीर स्वामी के शौर्यं और साहस का ठीक-ठीक विवरण लिख सके। यों किम्बदन्ती के आधार पर यह माना जाता है कि कवि जगा ने सारा युद्ध आँखों देखा एवं अपनी निजी जानकारी से उसका पूरा विवरण 'वचनिका' में लिखा। टेसीटोरी के विचारानुसार भी इस काव्य की रचना युद्ध के कुछ ही काल बाद हुई होगी (वचनिका०, इण्ट्रोडक्शन, पृ० १-२) । अतएव इस काव्य में दिए गए वर्णन का महत्व विचारणीय अवश्य है। इस काव्य का सम्पादन टेसीटोरी ने किया, तथा इस काव्य का मूल-ग्रन्थ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने सन् १९१७ ई० में प्रकाशित किया। उक्त काव्य का अंग्रेज़ी अनुवाद तथा उसके ऐतिहासिक महत्व आदि पर टेसीटोरी की भूमिका बाद में प्रकाशित होने वाली थी, जो अब तक नहीं हुई।

सर यदुनाथ ने 'हिस्ट्री आफ़ औरंगज़ेब' की दूसरी जिल्द पहली बार सन् १९१२ ई० में प्रकाशित की तब उन्हें यह काव्य प्राप्य न था। परन्तु प्रकाशित होने पर भी, भाषा की दुरूहता के कारण डिंगल भाषा से अपरिचित विद्वानों के लिए यह 'वचिनका' दुष्प्राप्य ही रही। यही कारण था कि जब सन् १९२५ ई० में 'हिस्ट्री आफ़

प्रायः भ्रम हो जाया करता है। ख्यात०, १, पृ० २२०; वचनिका०, इण्ट्रोडक्शन, पृ० २-४।

औरगजेब' की प्रथम दो जिल्दों का संशोधित एवं संयुक्त संस्करण तैयार किया गया, तब भी 'वचिनका' में विणित घटनाओं की जाँच-पड़ताल नहीं की जा सकी।

कवि कुम्भकर्ण कृत 'रतन-रासो' की रचना सन् १६७५ ई० के लगभग उज्जैन में हुई थी। किव कुम्भकर्ण रतनिसह के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी, रामिसह राठौड़ का आश्रित न था, तथापि इस किव के घराने का प्रारम्भ में जोधपुर के राजघराने से एवं वाद में महेशदास तथा उसके वंशजों के साथ पर्याप्त सम्बन्ध रहा था, ऐसा ज्ञात होता है (रासो०, पृ० ५-१२)। इस ग्रन्थ द्वारा महेशदास और रतनिसह सम्बन्धी कई एक कौटुम्बिक बातें ज्ञात होती हैं। किव ने कई स्थानों पर अत्युक्तिपूर्ण विवरण लिखा है। कल्पनापूर्ण काव्यमय वर्णन भी यत्र-तत्र पाए जाते हैं। इस ग्रन्थ के अन्तिम भाग में किव ने मुग़ल साम्प्राज्य में अराजकता उत्पन्न होने, जसवन्तिसह के मालवा भेजे जाने, रतनिसह के रतलाम जाकर वहाँ अपने पुत्र रामिसह को पूरे अधिकार देने, युद्ध के पूर्व की रात्रि की घटनाओं एवं युद्ध का विस्तृत विवरण लिखा है (पृ० ८४-१४१)।

यद्यपि इस ग्रंथ की प्रतियाँ राजस्थान और मालवा में बहुता-यत से मिलती हैं, तथापि यह ग्रन्थ अब तक छप कर प्रकाशित नहीं हुआ है। अतएव मालवा से सुदूर प्रान्तों के लेखकों का इस ग्रन्थ की ओर ध्यान नहीं गया। यह ग्रन्थ प्रधानतया पिंगल में है, तथापि यत्र-तत्र मिश्रित होने के कारण भाषा काफ़ी दुरूह हो गई है।

यह ग्रन्थ रतनसिंह की मृत्यु के कोई २० वर्ष बाद लिखा गया। मालवा में रहकर किव ने उस युद्ध सम्बन्धी बातों की पूरी जानकारी प्राप्त की होगी। रतनसिंह और उसके उत्तराधिकारी के साथ किव का घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण उसे वहाँ से प्रामाणिक विवरण प्राप्त हुआ होगा। एवं युद्ध सम्बन्धी घटनाओं का जो विवरण कवि कुम्भकर्ण ने लिखा वह भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इन दोनों ग्रन्थों से घरमत के युद्ध सम्बन्धी जो २ नवीन बातें ज्ञात होती हैं उनका क्रमशः संक्षेप में यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है।

'वचिनका' के अनुसार अप्रेल १४, १६५८ ई० की सन्ध्या के समय जसवन्तसिंह ने अपने समस्त राजपुत सेनानायकों को एकत्र कर उनसे पूछा कि औरंगज़ेब और मुराद का सामना किया जावे या नहीं । और सब सेनानायकों तथा सरदारों ने अर्ज की कि "महा-राज ! ऐसे मामलों के बारे में आपसे अधिक और कौन जानता हैं। यदि आप सलाह ही लेना चाहते हैं तो रतनसिंह से पूछिए।" तब जसवन्तसिंह ने कहा—"मैं तो यही उचित समभता हूँ कि हम सब प्राणों का मोह छोड़ कर लड़ते हुए मारे जावें, और वीरतापूर्वक ऐसा विकट युद्ध करें कि चिरकाल तक उसकी चर्चा होती रहे ।" रतनसिंह से अब रहा न गया, उसने निवेदन किया--"महाराज! आप कुल के दीपक हैं, अतः आप स्वयं युद्ध में भाग न लें । शाही सेना का सेनापितत्व मुभे सौंपिए तथा रणभूमि का राज्य मुभे प्रदान कर आप पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें। महाभारत जैसे युद्ध में भी दुर्योधन को पीछे रख कर लड़ने के लिए कर्ण ही आगे बढ़ा था। युद्ध में बने रहने से ही राज्य रह सकेगा, और इसके लिए कमध्वजों (राठोड़ों) को कोई भी बुरा नहीं कहेगा।" यह कह कर रतनसिंह ने अपने शस्त्र उठाए और जसवन्तसिंह और वहाँ उपस्थित राजपूत सरदारों से सदा के लिए बिदा लेकर युद्ध की तैयारी करने के लिए वह अपने डेरे पर लौट आया । (पृ० १४-१९)। उस रात्रि को राजपूतों का सहभोज हुआ तथा उसके बाद रतनिसह का अपना दरबार जुड़ा, जिसमें उसने अपने सेनानायकों, प्रधान सरदारों तथा अन्य वीर साथियों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। राजपूत एवं चारण वीरों ने रतनिसह के निश्चय को सराहा तथा उसके साथ मर-मिटने को उतारू हुए। (पृ०१९-२८)।

दूसरे दिन युद्ध की तैयारियाँ हुईं। घमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ। (पृ०२८-२९, ४०-४३) । तोपें चलने लगीं और राजपूत वीरों ने उन पर पूरे वेग के साथ हमला किया (पृ० ४४-६)। इस प्रकार तीन पहर तक दोनों सेनाएँ लड़ती रहीं। जब चौथा पहर प्रारम्भ हुआ, राठौड़ वीर रिणमल जोधा ने कहा-- "किसी भी प्रकार से राजा (जसवन्तसिंह) को अब बचाना चाहिए। हम तो युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए कट मरें, किन्तु 'ओछी वाढ़ो, जसराज काढ़ो ।' जसवन्तसिंह को युद्ध-क्षेत्र से ले जाओ ।'' तब घोड़े की वागें पकड़ कर जसवन्तसिंह को युद्ध-क्षेत्र से ले गए । जाते समय जसवन्तसिंह ने युद्ध का भार रतनसिंह को सौंपा। तब तो रतनसिंह जसवन्तसिंह से प्राप्त सारे शाही नौबत, निशान, तोप एवं भण्डों को अपने साथ लेकर युद्ध में आगे बढ़ा । (पृ० ४६-७) । युद्ध में लड़ मरने का निश्चय कर रतनिसह अपने वीर सरदारों के साथ शत्रुओं से जा भिड़ा। एक-एक कर उसके सारे वीर साथी मारे गए, तथापि रतनसिंह अपने सैनिकों को उत्साहित कर उसी साहस के साथ वीरतापूर्वक लड़ता ही रहा। इसी प्रकार युद्ध करते हुए अन्त में बुरी तरह घायल होकर रतनिंसह धरती पर गिर पड़ा। इस युद्ध में उसे छव्वीस तीर और तलवार के अस्सी घाव लगे। (प०४७-७३)।

रतनसिंह के गिरते ही शाही सेना की ओर से शाहजादों का

सामना करने वाला कोई न रहा, एवं युद्ध समाप्त हो गया, और शाहजादों ने विजय के नगाड़े बजाये (पृ० ७४) । घायल रतन-सिंह की वहीं युद्ध-क्षेत्र पर ही मृत्यु हुई । युद्ध-क्षेत्र में बिखरे हुए तीर और भालों को एकत्रित कर उनकी चिता रची, तथा जहाँ रतन-सिंह घायल होकर पृथ्वी पर गिरा था वहाँ ही उसकी दाहिकया की गई । (पृ० ७५)।

'रतन-रासो' में किव कुम्भकर्ण ने इन्हीं घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है:—

शाहजादों ने जसवन्तसिंह को लिख भेजा कि वह उनकी राह न रोके, परन्तु जसवन्तसिंह ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब तो दोनों सेनाएँ युद्ध के लिए बढ़ीं। उज्जैन शहर के पास क्षिप्रा के तट पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने आ डटीं। (पृ०१२१-१२२)।

अन्त में युद्ध का दिन आ ही गया । युद्ध में शत्रुओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए जसवन्तिसिंह ने अपनी सेना की ब्यूहरचना की और विभिन्न सेनानायकों को निश्चित कम से खड़ा किया ।
सबसे आगे भीमिसिंह सिसोदिया का पुत्र रायिसिंह सिसोदिया था ।
तदन्तर खलील खाँ तातार था, एवं उसके बाद कोटा का मुकुन्दिसिंह
हाड़ा अपने चारों भाइयों एवं सैनिकों को लेकर खड़ा था । दयालदास
भाला और उसका भाई राघोदास भाला अपने सैनिक लेकर मुकुन्दसिंह हाड़ा के पीछे थे । अन्त में जसवन्तिसिंह ने रतनिसंह राठौड़
और उसके सैनिकों को रखा, और उसके बाद ही वह स्वयं अपने
सैनिकों को लेकर लड़ाई के लिए डटा हुआ था । जसवन्तिसिंह के
साथ इस समय आसकरण नीम्बावत, राठौड़ महेशदास
सूरजमलोत, राठौड़ वीर गोवर्धन चाँपावत, आदि सेनानायक थे ।
(पृ० १२२)।

दोपहर के समय युद्ध प्रारम्भ हुआ । रतनिंसह को अपने सामने रख कर जसवन्तसिंह युद्ध करने लगा । आसकरण का पुत्र दुर्गादास वीरता दिखाने लगा। (पु० १२५)। जसवन्तसिंह की सेना के कई वीर मारे गए । इसी समय शाहजादों की सेना ने शाही सेना पर दबाव डाला और उस पर गोलाबारी भी शुरू कर दी। तब तो रायसिंह सिसोदिया, एवं दक्षिणी सरदार खेलो और मालु भाग खड़े हुए, जिससे शाहजादों का साहस और भी बढ़ा तथा वे शाही सेना को अधिकाधिक दबाने लगे। उन्होंने शाही खजाने को लूटा और शाही सेना के डेरों पर भी अधिकार कर लिया। औरंगजेब सेना लेकर शाही सेना के पीछे जा पहुँचा, सुलतान नवी (औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद सुलतान) ने शाही सेना के दाहिने पहलू पर दबाव डाला, तथा हरोल की ओर से मुराद ने हमला किया । इस प्रकार जसवन्तसिंह की सेना का व्यृह चारों ओर से छिन्न-भिन्न हो गया। अब राजपुत सेनानायकों ने शत्रु पर हमला करना ही उचित समभा, तथा "राम-राम" के जयघोप के माथ उन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए । (पृ०१२६)। मुक्न्दिसह हाड़ा और उसके चारों भाई इन घुड़सवारों के साथ शत्रु की ओर वेग के साथ बढ़े । दयालदास भाला ने इन्हीं के पीछे पीछे अपने घोड़े भी दौड़ाए । दोनों ओर की सेनाएँ गुंथ गई । मुक्न्दसिंह हाड़ा मोहनसिंह हाड़ा, दयालदास भाला, अर्जुन गौड़, स्जानसिंह सिसोदिया और उदयसिंह राठौड़ मारे गए । किशोरसिंह हाड़ा घायल होकर गिर पड़ा । हजारों हिन्दू वीर युद्ध में काम आए । उन्हीं के पीछे रतनसिंह राठौड़ भी अपने भाई फ़तेहसिंह और पुत्र रायसिंह को लेकर युद्ध कर रहा था। सांचोरा वीर शार्द्छ चौहान के पुत्र, अमरदास और भगवानदास , रतनसिंह के हरोल में दाहिनी तथा वाईं ओर शत्रुओं का सामना कर उन्हें दवा

रहे थे। जसा बारहट भी रतर्नासह के पास ही युद्ध में रत था। (पृ०१२७)।

राजपुत घुड़सवारों के इस आक्रमण तथा रतनसिंह राठौड़ आदि वीरों के इस दबाव ने शाहजादों की सेना के छक्के छुड़ा दिए । इस परिस्थिति को देख कर औरंगजेब ने तुरन्त वहाँ सहायता के लिए अधिक सेना भेजी, जिससे शाहजादों के सैनिक उद्गाहित हो उठे (पु० १२८)। उनकी ओर से पुनः तोपें चलने लगीं, घमासान युद्ध होने लगा, और शाहजादों की सेना शाही सेना को एक वार फिर पीछे दवाने लगी । शाही सेना अब घवरा कर युद्ध क्षेत्र से भाग जाने के लए उतारू देख पड़ी, परन्तु जसवन्तर्सिह तब भी डटा ही रहा। शाही सेना की हार निरन्तर स्पष्टतर होती जा रही थी एवं अब राठौड़ वीर आसकरण, महेशदास सुरजमलोत और गोरधन, जसवन्तसिंह को रणक्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य करने लगे; रतनसिंह ने भी जसवन्तसिंह को जोधपुर लौट जाने के लिए बहुत कुछ कहा; तब अन्त में विवश होकर जसवन्तसिंह ने शाही सेना का सेनापितत्व रतनसिंह को सौंपा। जसवन्तसिंह को साथ लेकर आसकरण तथा महेशदास जोधपुर के लिए रवाना हुए। (पृ० १३२)।

अब रतनसिंह ने जसवन्तसिंह से प्राप्त, शाही सेनापित के सारे सम्मान चिह्नों को धारण किया और उनके साथ अपने जीवन का अन्तिम युद्ध करने के लिए वह आगे वढ़ा। उसके निजी सेनानायकों और सैनिकों के अतिरिक्त जोधपुर की सेना के भी कई वीर सेनानी इस समय रतनसिंह के साथ थे। प्राणों पर खेल कर रतनसिंह अलौकिक वीरता तथा, अद्वितीय साहस के साथ लड़ने लगा। रतनसिंह के कई घोड़े वारी-वारी से घायल होकर गिर पड़े और हर वार वह

किसी दूसरे घोड़े पर सवार होकर पुन: युद्ध में जुट गया। उसके वीर साथी एक-एक कर गिरने लगे, फिर भी अपने इने-गिने वीरों को लेकर रतनिसंह लड़ता ही रहा। घावों से जर्जरित होकर अन्त में रतनिसंह युद्ध-क्षेत्र में गिर पड़ा। चौहान वीर अमरदास और भगवानदास भी बुरी तरह घायल होकर रतनिसंह के पास ही गिरे। जसराज वारहठ भी वहीं खेत रहा। रतनिसंह का भाई फतेहिंसह भी यहीं काम आया और रतनिसंह का नवयुवा पुत्र रायिसह भी घायल होकर पास ही गिरा। (पृ० १३५-१३९)। इस तरह इस युद्ध का अन्त हुआ। औरंगजेव और मुराद विजयी होकर हिंसत हुए। (पृ० १४१)।

सर यदुनाथ सरकार ने इस युद्ध का जो विवरण लिखा है उसमें तथा उपर्युक्त दोनों विवरणों में विभिन्नता प्रधानतया दो ही बातों में पाई जाती है। जहाँ 'रतन-रासो' और 'वचिनका' के अनुसार रतनिसंह की मृत्यु सबसे बाद में एवं जसवन्तिसंह के युद्ध-क्षेत्र छोड़ने के अनन्तर ही हुई, वहाँ सर यदुनाथ सरकार के मतानुसार रतनिसंह राठौड़ राजपूत घुड़सवारों के पहले हमले के समय ही मारा गया। सर यदुनाथ लिखते हैं—''हरोल के राजपूत सेनानायक—मुकुन्द सिंह हाड़ा, रतनिसंह राठौड़, दयालिसह (दयालदास) भाला, अर्जुनिसंह गौड़, सुजानिसंह सिसोदिया एवं अन्य अपने चुने हुए साथियों को लेकर सरपट आगे वढ़े। . . . . . . वे चारों ओर से घर गए थे, उनकी संख्या निरन्तर घटती ही जा रही थी, तथा उनकी सहायता के लिए अन्य कोई सैनिकदल भी नहीं आ रहा था, अतएव ये राजपूत हतोत्साह हो गए और उनका वेग रुक गया। उनके वीर नेता मुकुन्दिसह हाड़ा की आँख में तीर लगा, जिससे वह मर कर गिर पड़ा। इस हमले में भाग

लेने वाले छ:हों राजपूत राजा मारे गए।'' (औरंग०, १-२, पृ० ३६०, ३६३)।

दूसरे, 'रतन-रासो' और 'वचिनका' के अनुसार युद्ध-क्षेत्र छोड़ते समय जसवन्तसिंह ने युद्ध में रही बाकी शाही सेना के संचालन का भार रतनसिंह को सौंपा था, एवं जसवन्तसिंह के युद्ध-क्षेत्र छोड़ने के बाद भी कुछ समय तक रतनसिंह और उसके साथी वीरतापूर्वक शाहजादों की सेना का सामना करते ही रहे । सर यदुनाथ के मता-नुसार रतनसिंह की मृत्यु पहिले हो चुकी थी एवं रतनसिंह को सेना-संचालन का भार सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था। जसवन्तर्सिह के युद्ध-क्षेत्र छोड़ने के बाद शाही सेना की जो गति-विधि हुई उसका सर यदुनाथ ने इस प्रकार वर्णन किया है--''युद्ध में शाही सेना की हार हुई यह बात स्पष्ट हो गई थी। राठौड़ों (जस-वन्तसिंह और उसके और साथियों) के युद्ध-क्षेत्र छोड़ते ही शाही सेना के बाकी रहे विरोध का भी अन्त हो गया। शाही सेना के जो बचे-खुचे दल अब तक शाहजादों की सेना का सामना कर रहे थे, वे भी अब युद्ध-क्षेत्र छोड़ कर भाग खड़े हुए। राजपूत सैनिक अपने-अपने घरों को लौट गए एवं मुसलमान सैनिकों ने आगरा की राह ली।" (औरंग०, १-२, प्० ३६६)।

यह पहिले ही बताया जा चुका है कि सर यदुनाथ ने अपना विवरण प्रधानतया फ़ारसी इतिहास-ग्रन्थों के ही आधार पर लिखा है। अब इन हिन्दी काव्यों से जो दो नई वातें ज्ञात हुई हैं वे ऐतिहासिक दृष्टि से कहाँ तक मान्य और विश्वसनीय हैं इसकी जाँच के लिए इन दो घटनाओं को निम्नलिखित दो कसौटियों पर कसना होगा। (१) जो नई घटनाएँ ज्ञात हुई हैं, वे फ़ारसी एवं अन्य प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार-ग्रन्थों से प्राप्त तथा इतिहासकारों

द्वारा सर्वमान्य घटनाक्रम आदि से कहाँ तक विरुद्ध पड़ती हैं, एवं कहाँ तक उनके साथ इनका सामञ्जस्य स्थापित हो सकता है ? (२) प्रामाणिक ऐतिहासिक घटनावली तथा तत्कालीन ज्ञात परिस्थितियों में इन नई घटनाओं का घटना कहाँ तक संभव जान पड़ता है ?

सर यदुनाथ के मतानुसार इस युद्ध के विवरण के लिए प्रधान आधार-ग्रंथ हैं:—— 'आलमगीर-नामा,' 'ज़फ़रनामा-इ-आलमगीरी' और ईश्वरीदास कृत 'फ़तूहात—इ आलमगीरी'; इनमें सें जसवन्त-सिंह की सेना सम्बन्धी घटनाओं के लिए ईश्वरदास कृत इतिहास विशेष महत्त्व का है। कम्बू कृत 'आमल-इ-सालिह' समकालीन होते हुए भी दूसरे दर्जे का आधार-ग्रन्थ माना गया। (औरंग०, १-२, पृ० ३५९ फु० नो०)।

रतनसिंह की मृत्यु कव हुई, इस प्रश्न का उत्तर उक्त फ़ारसी आधार-ग्रन्थों में ढूँढने पर निम्निलिखित परिणाम निकलता है। 'जफरनामा-इ-आलमगीरी' में कहीं भी रतनसिंह का नाम नहीं मिलता है। ऐसे ही 'फ़्तूहात-इ-आलमगीरी' में ईश्वरदास ने भी रतनसिंह का कोई उल्लेख नहीं किया। इस युद्ध में रतनसिंह के क्या भाग लिया इस प्रश्न पर कम्बू भी पूर्णतया मूक है। केवल 'आलमगीर-नामा' में ही रतनसिंह का कुछ जिक्र मिलता है। पहिले हरोल में नियुक्त सरदारों में रतनसिंह का भी नाम दिया। मुकुन्दसिंह हाड़ा के साथ घुड़सवारों के हमले में वीर गित प्राप्त करने वाले सेनानायकों की सूची में रतनसिंह का भी उल्लेख है। (आ० ना०, पृ० ६४)। सर यदुनाथ ने रतनसिंह सम्बन्धी उक्त उल्लेख 'आलमगीर-नामा' के ही आधार पर किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि रतनसिंह के मृत्यु-समय को निश्चित

करने में किसे अधिक विश्वसनीय समभा जावे, 'आलमगीर नामा' को या 'वचिनका' एवं 'रतन-रासो' को । 'आलमगीर-नामे' के विरोध में 'वचनिका' एवं 'रतनरासो' की ऐतिहासिकता का महत्व-पुर्ण प्रश्न उठता है। 'वचनिका' का कवि उस दिन युद्ध-क्षेत्र पर स्वयं उपस्थित था। उस युद्ध का उपर्युक्त विवरण उसने आँखों देखी घटनाओं. निजी जानकारी तथा विश्वसनीय व्यक्तियों से ज्ञात बातों के ही आधार पर लिखा था, अतएव उसमें दी हुई घटनावली विचार-णीय अवश्य है । उसी प्रकार यद्यपि 'रतन-रासो' युद्ध के कोई बीस वर्ष बाद लिखा गया था, किन्तु उसके रचयिता का रतनसिंह के घराने के साथ गहरा सम्बन्ध था, अतएव उस युद्ध में उपस्थित तथा भाग लेने वाले व्यक्तियों से युद्ध की घटनाओं सम्बन्धी ठीक-ठीक विवरण प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही सरल था । कवि ने उज्जैन में रहकर इस काव्य की रचना की थी, अतएव वहाँ इस युद्ध के समकालीन बड़ों-बढ़ों और इस युद्ध को आँखों देखने वाले व्यक्तियों से भी उसे कई महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हुई होंगी। 'रतन-रासो' में दी गई अन्य घटनावली में कई एक त्रुटियाँ अवश्य पाई जाती है, किन्तु प्रायः उसमें र्वाणत ऐतिहासिक बातों का ज्ञात घटनाक्रम से समर्थन ही होता है। अतएव इन दोनों काव्य-ग्रन्थों को किसी भी प्रकार अनैतिहासिक या सर्वथा अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

इसके विपरीत इस युद्ध के समय जसवन्ति के सेनापितत्व में आने वाली विरोधी शाही सेना में कब क्या हुआ, एवं रतनि सह कब कहाँ लड़ा था तथा वह कब मारा गया, इसका औरंगजेब एवं उसके साथियों को पूरा-पूरा और ठीक पता लग सका हो यह असम्भव सा प्रतीत होता है। युद्ध की प्रधान हलचलें, युद्ध के प्रारम्भ में विरो-धियों के महत्वपूर्ण हमले तथा उनके विशिष्ट नेताओं के कारनामें, युद्ध की अन्तिम घड़ियों में विरोधी सेनापितयों का युद्ध-क्षेत्र छोड़ना तथा युद्ध में मारे गए महत्वपूर्ण विरोधी सेनानायकों की ठीक-ठीक सूची औरंगजेब और उसके साथियों को ज्ञात हो गई होगी, किन्तु उसे प्रत्येक विरोधी सेनानायक के व्यक्तिगत कारनामों का ठीक-ठीक एवं पूरा विवरण प्राप्त हो सका होगा यह कठिन ही जान पड़ता है। अतएब इस प्रकार के व्यक्तिगत मामलों में जहाँ किसी भी विरोधी सेनानायक के घटनाक्रम को निश्चित करना हो 'आलमगीर-नामे' में दिए गये संक्षिप्त विवरण को सर्वथा निविवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुनः जो विवरण 'वचिनका और 'रतन-रासो' में रतनिसह के बाद में मारे जाने का दिया है वह किसी प्रकार असम्भव भी नहीं जान पड़ता है। अतएब पूर्ण विचार के बाद यही ठीक जान पड़ता है कि रतनिसह की मृत्यु के समय का जो कम 'रतन-रासो' एवं 'वचिनका' में दिया है वह मान्य तथा इस बारे में 'आलमगीर-नामा' का कथन अस्वीकार्य है।

अब दूसरा प्रश्न सामने आता है कि क्या जसवन्तसिंह ने युद्ध-क्षेत्र छोड़ते समय शाही सेना का सेनापितत्व रतनिंसह को सौंपा था ? इस बारे में फ़ारसी ग्रन्थों में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ईश्वरदास ने अपना ग्रन्थ इस युद्ध के कोई ४०-५० वर्ष बाद लिखा था, तब तक जसवन्तिंसह एवं इस युद्ध से बच निकलने वाले वीराभी मर चुके थे, एवं तब इस प्रकार के निजी प्रश्नों पर प्रकाश पड़ना अधिक संभव नहीं था। ख्यात० (१, पृ० २०६-२०७) का इस बारे में मूक रहना स्वाभाविक ही है। अतएव इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 'वचिनका' और 'रतन-रासो' के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐतिहासिक आधार-ग्रन्थ नहीं रह जाता है। 'वचिनका' और 'रतन-रासो' में इस बारे में जो लिखा है वह स्वीकार करने से पहिले यह विचार करना आवश्यक है कि क्या फ़ारसी ग्रन्थों के आधार पर जसवन्तसिंह के युद्ध-क्षेत्र छोड़ने के बाद भी युद्ध का होता रहना संभव जान पड़ता है।

जफर० (पृ० ३१-२) के अनुसार जसवन्तसिंह के युद्ध-क्षेत्र छोड़ने के बाद बाकी सेना तितर-वितर हो गई, और इन भागने वालों के साथ औरंगजेब की सेना की लड़ाई हुई, जिसमें कई शाही सैनिक मारे गए। 'आलमगीर-नामा' में इस प्रकार के किसी भी युद्ध की कोई चर्चा नहीं है (पृ० ६४)। ईश्वरदास० (प० २० अ) जसवन्त-सिंह के साथ 'बहुत से सरदारों' का जोधपुर के लिए रवाना होने का जिक्र करता है। युद्ध-क्षेत्र में पीछे रहने वाले सरदार और सैनिकों ने क्या किया, इसका उसने कुछ भी हाल नहीं लिखा है। कम्बू० (३, पृ० २८७) युद्ध की अन्तिम घड़ियों में शाही सेना के दो दल हो जाने का उल्लेख करता है। ये दोनों दल युद्ध-क्षेत्र के तंग दर्रे में घर गए और वहाँ लड़ते रहे। जसवन्तिसह के पाँव में चोट आई और अन्त में वह तथा कासिम खाँ युद्ध-क्षेत्र छोड़कर रवाना हो गए। औरंगजेब ने इनका कुछ मीलों तक पीछा किया। एक दल के इस प्रकार चले जाने के बाद दूसरे दल का क्या हुआ, इस प्रश्न पर कम्ब्० कोई भी प्रकाश नहीं डालता है।

उक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जसवन्तसिंह के युद्ध-क्षेत्र से रवाना होने के बाद भी कुछ समय तक बहुत कुछ मार-काट होती ही रही । सर यदुनाथ ने भी शाहजादों की सेना का तब भी सामना करने वाले शाही सेना के बचे-खुचे दलों का उल्लेख किया है (औरंग०, १-२, पृ० ३६६)। किन्तु युद्ध की इन अन्तिम घड़ियों में शाही सेना के प्रधान सेनापित जसवन्तसिंह तथा कासिम खाँ का युद्ध-क्षेत्र छोड़ना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी।

इसके बाद भी शाही सेना के कौन वीर शाहजादों का सामना करते रहे तथा उन्होंने क्या वीरता दिखाई, ये बातें मुग़ल साम्प्राज्य के इतिहासकारों तथा औरंगज़ेब के जीवन और उसकी सफलताओं का विवरण लिखने वालों के लिए सर्वथा गौण और महत्वहीन थीं, एवं उन्होंने न तो इस ओर कुछ ध्यान दिया और न उन पर कोई प्रकाश डालना ही आवश्यक समभा। यही कारण है कि हमें फारसी आधार-ग्रन्थों में इस प्रश्न के बावत कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि थोड़ा बहुत जो भी विवरण हमें मिलता है उससे 'रतन-रासो' और 'वचिनका' में विणित रतनिसह का अन्तिम युद्ध पूर्णतया अशक्य बात नहीं ज्ञात होती है।

जसवन्तिसह जिस समय युद्ध-क्षेत्र से रवाना हुआ, तब तक मुकुंद-सिंह हाड़ा मारा जा चुका था, कासिम खाँ पहिले से ही युद्ध से किनारा काट रहा था, एवं शाही मनसबदारों में सर्वोच्च सेनानायक रतनिसह ही बाक़ी बच रहा। ऐसे समय जसवन्तिसह का युद्ध-क्षेत्र में लड़ती हुई बाक़ी रही सेना का भार रतनिसह को सौंपना स्वाभाविक ही नहीं न्याय-सम्मत भी था।

अतएव समग्र प्राप्य ऐतिहासिक सामग्री पर पूर्णतया विचार करने के बाद यही निर्णय किया जाता है कि रतनिसह को जसवन्तिसह द्वारा बाकी रही शाही सेना का भार सौंपने तथा उसके बाद रतनिसह का पूर्ण वीरता के साथ लड़ते हुए इस सारे युद्ध के अन्त में मारे जाने का जो विवरण, 'रतन-रासो' और 'वचिनका' में दिया है, यद्यपि फ़ारसी आधार-ग्रन्थों द्वारा उस विवरण की पुष्टि नहीं की जा सकती है, किन्तु वे सर्वथा असम्भव और अनहोनी बातें साबित नहीं होती हैं। इन दोनों काव्य-ग्रन्थों द्वारा इस युद्ध सम्बन्धी कई एक नई घटनाएँ ज्ञात होती हैं, और यों इस यद्ध के कई अज्ञात तथा अन्धकारपूर्ण पहलुओं पर नया प्रकाश पड़ता है। इसी लिए इस ग्रन्थ में घरमत के युद्ध का विवरण लिखते समय 'रतन-रासो' और 'वचिनका' में विणित उक्त घटनाओं के ऐतिहासिक तथ्यों का यथा-स्थान समावेश कर युद्ध के इस वर्णन को सर्वथा प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है।

## परिशिष्ट-४

# रतनसिंह के जो सम्बन्धी और सेनानायक धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध में काम आये उनको सूची

## [ ख्यातों से उद्धृत ]

- १--जो बादशाही उमराव काम आए उनकी सूची:--
  - (१) राठौड़ राव रतन महेशदास दलपत उदयिसहोत—रत-लाम का शासक, पहले जालोर में राज्य करता था— मनसब दो हजारी-पाँच सौ सवार ।
  - (२) फतेसिंह महेशदासोत--मनसब डेढ़ सदी-तीस सवार।
  - (३) रायसिंह रतनोत-- घायल हुआ।
  - (४) राजपूत ५० और चारण बारहठ जसा वेणीदासोत<sup>र</sup> काम आए ।

(ख्यात०, १, पृ० २०७)

२---रतलाम के शासक राव रतन के जो सेनानायक काम आए उनकी सूची:---

चार चौहानः--

(१) अमरदास सादूलसिंहोत,

<sup>ै</sup> दो हजार सवार होना चाहिए; कम्बू०, ३, पृ० ४५८।

<sup>ै</sup> रोहिड़ा खाँप का चारण । उसके वंशज श्राज भी सीतामऊ राजघराने के प्रधान बारहठ हैं, एवं बापच्या ठिकाना उनकी जागीर में है ।

- (२) भगवानदास सादूलिसहोत,
- (३) कुंभा ईश्वरदासोत, १
- (४) विट्ठलदास किशनदासोत;
- (५) भाटी अज्जा केलण,
- (६) सोनगरा वीरमदे; आठ राठौड:—
- (७) गिरधरदास किशनदासोत गाँगा,
- (८) नरहरदास बीकानेर का,
- (९) गोपीनाथ राव बख्तसिंहोत उदयसिंह का पोता, "
- (१०) साँगा मंडला नाथा का पुत्र,
- (११) रतनसी मंडला नाथा का पुत्र,
- (१२) रूपसी मंडला नाथा का पुत्र,
- (१३) मेड़तिया भावसिह अजमालोत (जयमलोत ?);
- (१४) हरराम लखमावत;
- (१५) सेहलोत पंचायण हरदासोत,
- (१६) कछवाहा श्यामसिंह राजावत,
- (१७) मेहता साँवलदास रूपसी का,
- (१८) पड़िहार धन्ना।

(ख्यात०, १, पृ० २२३)

<sup>ै</sup> सांचोरा चौहान, जीवा का पौत्र; नैणसी०, १. पु० १७६।

<sup>ँ</sup> सांचोरा चौहान, लिखमीदास का पौत्र; नैणसी०, १, पू० १७६।

<sup>&</sup>quot; कविराजा से प्राप्त दूसरी ख्यात में इसी गोपीनाथ को राय सगर्तीसह का पोता लिखा है। १, क्रमांक ६८२, पू० १२०।

- ३—कविराजा मुरारीदान से प्राप्त एक और ख्यात में, जिसकी प्रति जोधपुर राज्य के संग्रह में प्राप्य है, रतनिसह के साथ धरमत के युद्ध में मारे जाने वाले सेनानायकों की सूची में निम्निलिखित नाम अधिक मिलते हैं:—
  - (१) राठौड़ साहिब खाँ कुम्भकरण बाघोत का जेतावत,
  - (२) राठौड़ द्वारकादास बल्लू गोपालदासोत का चाँपावत, "
  - (३) राठौड़ वेणीदास राजिंसह सूरजमलोत का चाँपावत, <sup>८</sup>
  - (४) भाटी कुंभकरण सुरताण रामोत का केलण ',
  - (५) थोरी भूरिया,
  - (६) दमामी गुणा।

(१, ऋमाँक ९८२, पृ० १२०)

<sup>ै</sup> ख्यात ०, १, पू० २११ पर इस साहिब खाँ का नाम जसवन्तसिंह के सेनानायकों की सूची में लिखा है। परन्तु ख्यात० का यह उल्लेख ठीक नहीं जान पड़ता है। वचनिका०, पू० २२, २५ के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि साहिब खाँ रतनसिंह का सेन।नायक था; उसका जसवन्तसिंह के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था।

<sup>&</sup>quot; ह्यात०, १, पृ० २०६ पर इसका नाम भी जसवन्तसिंह के सेनानायकों की सूची में लिखा है।

<sup>ं</sup> ख्यात०, १, पृ० २०६ पर इसका नाम भी जसवन्तसिंह के सेनानायकों की सूची में लिखा है।

<sup>ै</sup> ख्यात ०, १, पृ० २१३ पर इसका नाम भी जसवन्तसिंह के सेनानायकों की सूची में लिख कर इसे " ग़ैर चाकर " बताया गया है।

#### अध्याय ५

#### रामसिंह

### (१६४८-१६८३ ई०)

## १. रामसिंह का रतलाम पानाः प्रारम्भिक वर्ष–बैसवाडे़ का उपद्रवः १६५⊏-१६६४ ई०

धरमत के युद्ध में रतनिसह के मारे जाने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र रामिसह रतलाम का शासक बना। रामिसह का जन्म रिववार, कार्तिक सुदी ८, सं० १६९५ वि० (नवम्बर ४, १६३८ ई०) को हुआ था। बेदला के चौहान संग्रामिसह की पौत्री रानी हररूप दे कुँवर रामिसह की जननी थी। रामिसह के प्रति रतनिसह का विशेष प्रेम था, परन्तु रामिसह को कभी भी अपने पिता के साथ शाही दरबार में या युद्ध पर जाने का अवसर नहीं मिला। जालोर की गद्दी पर बैठने के कोई एक माह बाद ही जब अप्रैल, १६४७ ई० में रतनिसह बल्ख की चढ़ाई पर जाने लगा था तब रामिसह की वय नौ वर्ष की भी नथी, एवं रतनिसह उसे जालोर ही छोड़ गया। अौर उसके बाद जीवन भर रतनिसह शाही सेना के साथ दूर-दूर की चढ़ा-

<sup>ै</sup>रतन०, पू० ५२; गुरूजी०; राणी०।

एक ख्यात में रामिंसह का जन्म भाद्रपद शु० ८, १६६५ वि० (बुधवार, सितम्बर ५, १६३८ ई०) के दिन होना लिखा है, किन्तु गुरूजी० के कथन की तुलना में यह कथन विशेष विश्वसनीय नहीं जान पड़ता है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> रासो०, पृ० ७६।



रामसिह

इयों में लगा रहा । तब रामिंसह की उम्र ऐसी न थी कि वह युद्धों में भाग ले सके । पुनः उत्तराधिकारी होने के कारण भी उसे घर पर ही रहना पड़ता था । अतएव रामिंसह के जीवन के प्रारम्भिक वर्ष जालोर ही में बीते । सन् १६५६ ई० में रतनिंसह जालोर छोड़ कर रतलाम का अधिकारी बना, तब अपने पिता के साथ रामिंसह भी रतलाम आ पहुँचा । तब तक उसकी उम्र १७ वर्ष से अधिक की हो गई थी, एवं रतलाम के इस नये राज्य के शासन-प्रबन्ध को संगठित करने में रतनिंसह को रामिंसह से पूरी-पूरी सहायता मिली होगी।

सन् १६५७ ई० के अन्तिम महीनों में गृह-युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ हो गई थीं, एवं जसवन्तिसह को शाही सेना के साथ मालवा का सूबेदार बना कर उज्जैन भेजा गया था; सन् १६५८ ई० के प्रारम्भ में वह मालवा में आ पहुँचा। उसके साथ जा मिलने से पहिले रतर्नासह रतलाम आया और वहाँ अपनी जागीर एवं राज्य का शासन-प्रबन्ध एवं तत्सम्बन्धी सारा कार्य रामसिंह को सौंप दिया। अपने नवयुवा उत्तराधिकारी को सारा राज्य-भार सौंप कर रतनिसंह निश्चित हो गया। उस दिन का गया हुआ रतनिसंह लौट कर जीवित रतलाम वापस नहीं आया; अप्रैल १५, १६५८ ई० के दिन

<sup>ै</sup> रासो०, पृ० १०२, १०४-४, १०७-११२ ।

रासोकार के अनुसार तो शुभ मुहूर्त देख कर रतनिंसह ने अपने हाथों से ही तब रामिंसह का राजितलक भी कर दिया था। किन्तु अनुमान यही होता है कि वास्तव में ऐसा कोई राजितलक इस समय नहीं हुआ, तथा रतनिंसह द्वारा रामिंसह को सारे राज्याधिकार सौंपने का विवरण लिखते समय उसी घटना का किव ने कल्पनापूर्ण अत्युक्तिमय वृत्तान्त यों लिख दिया। यदि उस समय रामिंसह का राजितलक होगया होता तो रतनींसह की मृत्यु के बाद पुनः राजितलक किए जाने की आवश्यकता न होती।

धरमत के युद्ध में रतनसिंह के खेत रहने के समाचार-मात्र रतलाम पहुँचे। और एक माह बाद मई १५, १६५८ ई० के दिन रतलाम से कोई २५ मील उत्तर-पिश्चम में नीनोर-कोटड़ी के तालाब की पाल पर रतनसिंह की बँधी हुई पाग के साथ उसकी चार रानियों के सती होने का विवरण भी रामसिंह को ज्ञात हुआ। अपने माता-पिताओं के अन्तिम किया-कर्म से निपट कर शनिवार, उयेष्ठ शुक्ला ७, १७१५ वि० (मई २९, १६५८ ई०) के दिन शुभ मुहूर्त में रामसिंह रतलाम में अपने पिता की गद्दी पर बैटा। किन्तु यह तो रामसिंह का कौटुम्बिक तथा निजी राजकीय राजितलक ही था। मुग़ल साम्प्राज्य द्वारा रामसिंह का उत्तराधिकार स्वीकृत होना अब भी आवश्यक था; परन्तु रामसिंह को उसके लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी।

धरमत के युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब और मुराद ससैन्य उत्तर की ओर बढ़े तथा मई २९, १६५८ ई० को आगरा से आठ मील पूर्व में शामूगढ़ के मैदान में दारा को उन्होंने बुरी तरह से हराया। युद्ध में हार कर दारा दिल्ली होता हुआ पंजाब की तरफ भागा, और औरंगजेब ने आगरा को जा घेरा। जून ८, १६५८ ई० को

<sup>\*</sup>गुरूजी० के ग्राधार पर रतन० (पृ० ४४) में ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी के दिन सोमवार होना लिखा है। किन्तु 'इण्डियन एफ़ीमेरीज' के ग्रनुसार सोमवार के दिन नवमी थी, सप्तमी के दिन शनिवार ही था। वार में गलती हो जाना ग्राधिक सम्भव मान कर गुरूजी० में दी हुई तिथि को ही स्वीकार किया है।

कुछ ख्यातों के ग्रनुसार रामिंसह वैशाख शु० ६ या ७, सं० १७१४ वि० (बुधवार या गुरुवार, ग्रप्रेल २ प्या २६, १६४ प्टई०) को रतलाम की गद्दी पर बैठा था। किन्तु गुरुजी० का कथन ही ग्रिधिक विश्वसनीय एवं सर्वथा मान्य प्रतीत होता है।

आगरा के किले पर औरंगज़ेब का अधिकार हो गया। किन्तु दारा का पीछा करना अत्यावश्यक था, एवं पाँच ही दिन बाद औरंगज़ेब ससैन्य आगरा से दिल्ली की ओर चला। मुराद और उसके सैनिक भी औरंगज़ेब के साथ कुछ ही मील पीछे रहते थे। दस दिन में वे मथुरा पहुँचे, जहाँ कुछ दिन ठहरने का निश्चय हुआ। यहाँ ही जून २५-२६ की रात को औरंगज़ेब ने मुराद को कैंद कर अपना एकाधि-पत्य स्थापित कर लिया, तथा जून २७ को वह पुनः मथुरा से दिल्ली की ओर चल पड़ा।

यों तो शामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद से ही औरंगज़ेब शासन-प्रबन्ध के साथ सारे शाही अधिकारों को स्वयं काम में लेने लगा था, किन्तु मुराद के क़ैंद होने के बाद अब कोई भी बाधा उसके मार्ग में नहीं रह गई थी। अब वह एकछत्र शासन करने लगा। 'साम्राज्य के विभिन्न राजा-महाराजा, अमीर-उमरा तथा सेनानायक धीरे-धीरे औरंगज़ेब की सेना में आ मिलने लगे। आम्बेर का मिर्जा राजा जयसिह और धरमत के युद्ध से भागा हुआ राजा रायिसह सिसोदिया भी औरंगज़ेब के दरबार में आ पहुँचे। पिछले युद्धों में उसका सामना करने वालों तथा उनके उत्तराधिका-रियों के प्रति भी औरंगज़ेब मेहरबानी और विश्वास दिखाने की नीति बरतने लगा। "

अन्य सेनानायकों के साथ ही औरंगज़ेब ने धरमत के युद्ध में डटकर उसका सामना करने वाले और लड़ते-लड़ते ही युद्ध क्षेत्र पर मर-कटने वाले वीरवर रतनसिंह राठौड़ के उत्तराधिकारी का मामला

<sup>&#</sup>x27;ग्रौरंग०, १-२, पृ० ४२२, ४२६, ४३०-६।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> भ्रौरंग०, १-२, पृ० ४२५।

<sup>ँ</sup>ग्रौरंग०, १-२, पू० ४२५-२६; ग्रा० ना०, पू० १४०-२ ।

भी तय कर दिया। रतनसिंह राठौड़ मुग़ल साम्राज्य का पुरुतेनी सेनानायक, मनसबदार और जमींदार था, एवं औरंगजेब ने जुलाई ३, १६५८ ई० के लगभग रतनसिंह के ज्येष्ट पुत्र, रामसिंह को एक हजारी जात ८०० सवारों का मनसब प्रदान किया, और एक फ़रमान द्वारा रतनसिंह की वंशपरम्परागत जागीर रामसिंह को 'वतन' के रूप में दी गई। इस समय रामसिंह रतलाम ही था, एवं उसके पास हुक्म भेजा कि वह शाही दरबार में उपस्थित हो। 'शाहजहाँ द्वारा नियुक्त राजा जसवन्तसिंह धरमत के युद्ध से ही जोधपुर को लौट गया था। यों मालवा की सूबेदारी भी खाली ही थी। एवं जब औरंगजेब ने जुलाई १८, १६५८ ई० को दिल्ली के पास ही तख्तनशीन होकर स्वयं को सम्प्राट् घोषित किया, तब उसने विभिन्न सूबों के शासन-प्रबन्ध की ओर भी ध्यान दिया। दारा द्वारा नियुक्त वजीर जाफ़र खाँ को औरंगजेब ने मालवा का सूबेदार बना कर जुलाई २८ के दिन मालवा जाने के लिए उसे दिल्ली से रवाना किया। '

सन् १६५८ ई० में जब औरंगज़ेब ने रामिसह को रतलाम राज्य पर नियुक्त किया, तब रामिसह को केवल रतलाम परगना ही मिला। यह परगना रतनिसह को वंशपरम्परागत रूपेण वतन के तौर पर जालोर परगने के बदले में प्राप्त हुआ था। अन्य सारे परगने रतनिसह को उसके बढ़े हुए मनसब के अनुरूप जागीर पूरी करने के लिए ही व्यक्तिगत रूप से मिले थे। एवं रतनिसह की मृत्यु के बाद ये अन्य परगने ज़ब्त हो गए। सन् १६५८ ई० में रामिसह को जो

र्श्रा० ना०, पु० १४०-१।

<sup>ै</sup> झौरंग०, १-२, पु० ४४६; ऋा० ना०, पु० १५७, १६१-२; मा० उ०, १, पु० ५३२-३।

मनसब मिला था, उसे देखते हुए यह सम्भव भी नहीं जान पड़ता है कि इतनी अधिक आमदनी के ये अन्य परगने भी रामसिंह को इस समय मिल जाते। ''

रतन० (पृ०५३) में एक कारण यह बताया गया है कि रतर्नासह ने श्रपने जीवनकाल में ही श्रपने श्रधिकार का बहुत सा प्रदेश श्रपने छोटों पुत्रों को जागीर में दे दिया था। किन्तु परिशिष्ट--१ में पहिले यह बताया जा चुका है कि श्रपनी जागीर को इस प्रकार बाँटना रतर्नासह के श्रधिकार की बात न थी।

रतन० (पृ०५४) के अनुसार इसका दूसरा कारण रतनिसह के विरोधी औरंग-जेब का इस गृह-युद्ध में सफल होकर मुग़ल सम्राट् होना था। रतलाम० (पृ०७) के ही आधार पर रेऊ ने भी (प्राचीन०, ३, पृ० ३६४) लिखा है कि "कहीं-कहीं पर लिखा मिलता है कि रतनिसह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने राज्य पर बैठते ही उसके वंशजों से राज्य का बहुत सा भाग छीन लिया था।" इस गृह-युद्ध में औरंग-जेब का सामना करने वालों में प्रमुख जोधपुर के महाराजा जसवन्तिसह एवं रतत-सिंह की ही तरह औरंगजेब के विरुद्ध लड़ मरने वाले कोटा के मृकुन्बिसह हाड़ा, बूँबी के छत्रसाल हाड़ा और किशनगढ़ के रूपींसह राठौड़ के वंशजों को भी उनके विरोध के फलस्वरूप किसी प्रकार की हानि न पहुँची। ऐसी हालत में केवल रतनींसह राठौड़ के पुत्र रामिसह के प्रति ही औरंगजेब की अप्रसन्नता की बात सर्वथा अनैतिहासिक तथा पूर्णतया निराधार अनुसान-मात्र साबित होती है।

मुराद को क़ैद करैने के श्रनन्तर कुछ दिनों बाद जिस तत्परता के साथ श्रौरंग-जेब ने स्वयं ही रार्मासह को नया मनसब देकर उसे रतलाम की वंशपरम्परागत जागीर पर नियुक्त किया, उससे ही उपर्युक्त श्रनुमानों की श्रसत्यता स्पष्ट हो

<sup>ैं</sup> मुगल शासन-पद्धति, शाही मनसबदारी तथा जागीर दिए जाने सम्बन्धी नियमों से श्रनिभन्न होने के कारण तथा ये विभिन्न परगने रतर्नासह को किस रूप में प्राप्त हुए थे, यह निश्चित न कर सकने के फलस्वरूप ही इस घराने के पिछले इतिहासकारों ने रामसिंह के श्रिधकार से इन परगनों के निकल जाने के श्रनेक भ्रमपूर्ण मनगढ़न्त कारण बताए हैं।

जुलाई, १६५८ ई० में भेजे हुए औरंगज़ेब के हुक्म के अनुसार रतलाम से रवाना होकर रामसिंह शाही दरबार में कब और कहाँ पहुँचा था, इसका कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं है। अजमेर के पास दारा को अन्तिम बार हराकर जब मार्च १८, १६५९ ई० को औरंगजेब दिल्ली लौटने के लिए रवाना हुआ, तब तक तो रामसिंह अवश्य ही औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो गया होगा । औरंगजेब मई १२ को दिल्ली पहुँचा और जुन ५ के दिन बड़ी शान-शौकत के साथ दिल्ली में तख्त-ताऊस पर आरूढ़ हुआ। कोई ग्यारह माह पहिले राज्यारोहण का दस्तुर औरंगजेब कर चुका था, किन्तु उस समय न तो औरंगजेब को अवकाश ही था और न वह अवसर ही इस प्रकार के जलसों के उपयुक्त था। राज्याभिषेक के ये जलसे अगस्त १९, १६५९ ई० तक चलते रहे।" इस अवसर पर दिल्ली में उपस्थित रहकर रामसिंह ने भी उन सारे दरबारों और जलसों में भाग लिया होगा, यह बात निश्चितरूप से कही जा सकती है। इन जलसों के बाद भी कोई ढाई माह तक औरंगज़ेब दिल्ली में ही ठहरा रहा, और रामसिंह भी निरन्तर शाही दरबार में उपस्थित रहा।

इस समय सुदूर बंगाल में औरंगजेब का प्रधान मन्त्री, मीर जुमला, औरंगजेब के भाई शुजा का पीछा कर रहा था। मीर जुमला के साथ औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र सुलतान मुहम्मद भी था। जून ८, १६५९ ई० को यह शाहजादा शाही सेना छोड़ कर शुजा से जा मिला, जिससे औरंगजेब का पक्ष कुछ निर्बेल हो गया। इन सारी घटनाओं का विवरण जब औरंगजेब को ज्ञात हुआ तब उसने तत्काल

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup>न्ना० ना०, पु० ३३४, ३४७, ३४१, ३६२, ३६३; स्रौरंग०, १-२, पु० ६१४, ६२४।

ही मीर जुमला की सहायता के लिए सेना, तोपें और युद्ध की सामग्री भिजवाने का प्रबन्ध किया। आवश्यकता पड़ने पर जल्दी ही वह स्वयं भी बंगाल जा पहुँचे, इस उद्देश्य से औरंगज़ेब नवम्बर १३, १६५९ ई० को दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। '

इन्हीं दिनों अवध सूबे के अन्तर्गत बैसवाड़े नामक प्रदेश में लूट-मार और उपद्रव के समाचार भी औरंगजेब के पास पहुँचे थे। इस प्रदेश में बैस राजपूतों का प्राधान्य होने के कारण ही वह बैसवाड़ा कहलाता था। इन्हीं बैस राजपूतों एवं अन्य उपद्रवियों का एक दल बहादुर पंचकोटी के नेतृत्व में सारे बैसवाड़े में लूटमार कर रहा था, जिससे उस प्रदेश में सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी। औरंगजेब ने इन विद्रोहियों को दबाकर बैसवाड़े में शान्ति स्थापित करने के लिए बहादुर खाँ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैनिक दल बैसवाड़े की ओर भेजा। बहादुर खाँ के साथ भेजे जाने वाले अन्य सेनानायकों में रामिसह राठौड़ भी था। यह सैनिक-दल नवम्बर १३ को सम्प्राट् से बिदा लेकर बैसवाड़े के लिए रवाना हुआ। रवाना होते समय अन्य सेना-नायकों के साथ रामिसह राठौड़ को भी उसके मनसब के अनुरूप खिलअत मिला।

बहादुर खाँ ससैन्य बैसवाड़े पहुँचा और वहाँ बहादुर पञ्चकोटी के उपद्रव को दबाकर उसने सारे प्रदेश में शान्ति स्थापित कर दी। औरंगज़ेव ने बहादुर खाँ की इस सफलता का विवरण जनवरी १६, १६६० ई० को सुना। इधर बंगाल में शाही सेना को सफलता प्राप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१3</sup>ग्रौरंग०, १-२, पृ० ५६६-६, ५८७-६; ३, पृ० ६। ग्रा० ना०, पृ० ४०७, ५११, ४५०।

¹³म्रा० ना०, पृ० ४५०-१; म्रौरंग०, ३, पृ० २१-२२ ।

होने लगी थी, एवं औरंगज़ेब ने स्वयं इलाहाबाद जाना आवश्यक नहीं समक्ता। वह तो शमसाबाद के पड़ाव से ही दिल्ली की ओर लौट पड़ा। किन्तु इस समय बहादुर खाँ के समान सेनानायक का इलाहाबाद में ठहरे रहना उसने आवश्यक समक्ता, एवं औरंगज़ेब ने तग़य्युर खाँ को बदल कर उसके स्थान पर बहादुर खाँ को इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर खाँ को हुक्म हुआ कि वह सीधा ही इलाहाबाद चला जावे। रामिसह की नियुक्ति भी बहादुर खाँ के साथ की गई, एवं अपनी सूबेदारी का काम सभाँलने को जब बहादुर खाँ इलाहाबाद गया तब रामिसह भी उसके साथ ही बना रहा। बैसवाड़े के चढ़ाई पर गए हुए अन्य सेनानायक लौट कर अप्रेल २८, १६६० ई० को दिल्ली पहुँचे।"

मई १६६० ई० के प्रारम्भ से ही औरंगज़ेब के शासनकाल का तीसरा जुलूसी साल शुरू हो गया था, एवं इसकी खुशी में मई २४, १६६० ई० से दिल्ली में उत्सव मनाए जाने लगे। ये उत्सव प्रारम्भ हुए उसी दिन (मई २४ को) बंगाल से शाही सेना की पूर्ण सफलता के समाचार प्राप्त हुए। मीर जुमला के हाथों निरन्तर पराजित और बुरी तरह से खदेड़ा हुआ शुजा अन्त में मई ६ को ढाका से अराकान की ओर भाग खड़ा हुआ, जिससे सारे बंगाल पर औरंगज़ेब का अधिपत्य हो गया। बंगाल पर जीत की इस खबर ने जलसे की खुशी को दुगुना कर दिया। इस अवसर पर औरंगज़ेब ने कई एक को इनाम और मनसब में तरिक्कियाँ दीं। रामिसह इस समय इलाहाबाद में था, किन्तु औरंगज़ेब उसे भी भूला नहीं। रामिसह का मनसब एक हजारी जात—आठ सौ सवारों का था; उसमें दो सौ सवार

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup>म्रा० ना०, पृ० ४६१-२, ४६५, ४७६; म्रौरंग०, ३, पृ० ६ ।

बढ़ा कर एक हजारी जात-एक हजार सवार का कर दिया गया। " इस समय रामिंसह बहादुर खाँ के साथ इलाहाबाद में कब तक रहा इसका कोई भी विवरण नहीं मिलता है। इन अगले चार वर्षों में रामिंसह कहाँ रहा और उसने क्या किया यह सब अज्ञात ही है। सन् १६६४ ई० के प्रारम्भ में वह लौट कर रतलाम चला आया होगा। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शाही सेनामें सम्मिलित होकर दक्षिण जाने का हुक्म उसे रतलाम में ही मिला था ऐसा अनुमान होता है। "

## २. मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दिच्चण में —िशवाजी ऋौर बोजापुर पर चढ़ाइयाँ; रामिसंह को पुत्री का विवाह; रामिसंह को दिन-चर्या, ऋादि; १६६४-१६७८ ई०

इधर कई वर्षों से मरहठों का नेता शिवाजी सुदूर महाराष्ट्र में सर्वत्र मुग़ल साम्राज्य के प्रति विरोध एवं विद्रोह की आग फैला रहा था। सुप्रसिद्ध मुग़ल सेनापित शायस्ता खाँ भी उसे दबाने में सफल नहीं हुआ था। सन् १६६४ ई० के प्रारम्भ में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। तब तो शिवाजी को दबाने के लिये अपने सर्वश्रेष्ठ हिन्दू और मुसलमान सेनापितयों को एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण भेजने का औरंगज़ेव ने निश्चय किया, और सितम्बर ३०, १६६४ ई० के दिन उसने आम्बेर के मिर्जा राजा जयसिंह को इस सेना का प्रधान सेनापित नियुक्त किया। दिलेर खाँ, दाऊद खाँ कुरेशी, राजा रायसिंह

<sup>&</sup>lt;sup>१५</sup>म्रा० ना०, पृ० ४८१, ४८३; म्रोरंग०, १-२, पृ० ४८६, ६०६-७।

<sup>&</sup>quot;राम० (पृ० ७२-४) में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि दक्षिण जाने सम्बन्धी शाही हुक्म का फ़रमान रार्मीसह को कहाँ मिला था, किन्तु वहाँ दिए गए विवरण से यहीं भ्रनुमान होता है कि उस समय वह रतलाम ही में था।

सिसोदिया, राजा सुजानिसह बुन्देला, आदि अनेकानेक प्रमुख सेना-नायक इस सेना में नियुक्त किये गये। ' अन्य राजपूत सेनानायकों के साथ ही रामिसह राठौड़ और उसके छोटे भाई करण राठौड़ को भी हुक्म मिला कि वे अपने-अपने सैनिक लेकर दक्षिण जाने वाली इस सेना में सिम्मिलित हो जावें। इधर कुछ समय से करण राठौड़ की भी नियुक्ति शाही मनसबदारों में हो गई थी, और अपनी वीरता के कारण ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर शाही सेना में उसे भी सिम्मिलित किया जाने लगा था।

इस समय रामिंसह रतलाम में ही था, एवं जयिसह के साथ जा मिलने का यह शाही हुक्म रतलाम में ही उसे मिला। कुछ ही माह बाद दिसम्बर १६६४ ई० में जब जयिसह ससैन्य मालवा में आया तो रामिंसह भी अपने साथियों के साथ वहीं शाही सेना में जा मिला। यहीं जयिसह ने अपने अन्य साथी सेनानायकों को भी एकत्र कर चढ़ाई की पूरी तैयारी की, और तब जनवरी ९, १६६५ ई० के दिन उसने ससैन्य हण्डिया के पास नर्मदा नदी पार की; उसके साथ

<sup>ै</sup>श्चौरंग०, ४, पृ० ७४-७४; शिवाजी०, पृ० १०५; श्रा० ना०, पृ० द६द ।

<sup>&#</sup>x27;राम० में शिवाजी के विरुद्ध मिर्जा राजा जयसिंह की इस चढ़ाई श्रौर उसमें रामिंसह के भी सिम्मिलत होने का कोई उल्लेख नहीं है। राम० के अनुसार बीजापुर पर चढ़ाई कर जब जयसिंह दक्षिण गया, तब ही शाही श्राज्ञानुसार रामिंसह भी उसके साथ जा मिला था। राम०, पृ० ७२-७४, ६६। किन्तु सन् १६६४ ई० में इस बार शिवाजी के विरुद्ध जयसिंह के साथ गया हुआ रामिंसह बीजापुर की चढ़ाई के बाद हो उत्तरी भारत के लिए लौटा। इस चढ़ाई में किव ने केवल बीजापुर के विरुद्ध किए गए युद्धों का ही उल्लेख कर यह भ्रम उत्पन्न कर विया है।

ही रामसिंह राठौड़, करण राठौड़ और उनके सैनिक दक्षिणी भारत की ओर बढ़े। सेना को लेकर जयिंसह बड़ी तेजी से महाराष्ट्र की ओर चला। फ़रवरी १०, १६६५ ई० को औरंगाबाद पहुँच कर वहाँ शाहजादे मुअज्ज्ञम से मिला और तीन ही दिन बाद वहाँ से वह पूना के लिए चल पड़ा। जयिंसह और उसकी सेना मार्च ३ को पूना पहुँचे। जोधपुर का महाराजा जसवन्तिंसह इस समय पूना में नियुक्त था; एवं जयिंसह को वहाँ का सारा भार सौंप कर मार्च ७ को जसवन्तिंसह उत्तरी भारत को लौट पड़ा।

पूना पहुँच कर अपनी सेना को विश्राम देने तथा महाराष्ट्र की राजनैतिक और सैनिक परिस्थिति को समभने-बूभने में जयिंसह ने पूरे दस दिन बिताए। तब उसने सासवड़ में अपना डेरा डाल कर पुरन्धर किले का घेरा लगाने का निश्चय किया। रामिसह राठौड़, करण और उनके सैनिक भी जयिंसह के साथ ही पूना पहुँचे और मार्च १४ को जब जयिंसह पूना से सासवड़ की ओर चला तब वे भी पुरन्धर की ओर बढ़े। किन्तु पूना से चलने के दूसरे दिन ही जयिंसह ने शिवाजी के लोहगढ़ आ पहुँचने का विवरण सुना, जिससे उसे कुछ दिन तक वहीं पूना के पास ही ठहर कर आवश्यक सैनिक प्रबन्ध करना पड़ा। अन्त में मार्च २३ को रवाना होकर लोनी होता हुआ मार्च २९ के दिन सासवड़ से केवल एक ही पड़ाव की दूरी पर वह जा पहुँचा। इस समय रामिसह राठौड़ और उसके सैनिक सेनानायक दाऊद खाँ के साथ थे। इस पड़ाव से जयिंसह ने दिलेर खाँ को आगे भेजा कि वह अगले पड़ाव का उचित प्रवन्ध कर रखे। दाऊद खाँ और उसके साथियों को रक्षार्थ उसी पड़ाव पर पीछे छोड़कर मार्च ३० को जयिंसह साथियों को रक्षार्थ उसी पड़ाव पर पीछे छोड़कर मार्च ३० को जयिंसह

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup>ग्रौरंग०, ४, पृ० ७५; शिवाजी०, पृ० १०५-६ ।

आगे बढ़ा। उधर दिलेर खाँ भी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता हुआ पुरन्धर के पास तक जा पहुँचा, जहाँ मरहठे सैनिकों के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। दिलेर खाँ के इस युद्ध का विवरण जब जयसिंह को ज्ञात हुआ तो उसने अपने पुत्र कीरतिसंह के सेनापितत्व में कोई तीन हजार सवार भेजे, और उधर दाऊद खाँ भी अपने साथी सेनानायकों को लेकर दिलेर खाँ की सहायता के लिए सीधा ही जा पहुँचा। यो रामिसह राठौड़ और उसके सैनिक भी मार्च ३० को ही पुरन्धर किले के पास जा पहुँचे। दूसरे दिन जयसिंह भी वहाँ आ गया और शाही सेना ने पुरन्धर का घेरा डाला। जयसिंह के मोर्चे की दाहिनी ओर राजा नरिसंह गौड़ के साथ ही करण राठौड़ नियुक्त किया गया। पुरन्धर किले के पीछे की खिड़की के सामने ही दाऊद खाँ ने अपना मोर्चा बनाया। रामिसंह राठौड़ और उसके सैनिक भी दाऊद खाँ के साथ इस मोर्चे में जा डटे।

मार्च ३१ से लेकर नवम्बर मास तक रामसिंह राठौड़, करण राठौड़ और उनके सैनिक पुरन्धर किले के सामने ही डटे रहे। इस अरसे में वे कब, कहाँ और किसकी कमान में रहे तथा उन्होंने किस-

<sup>े</sup> श्रौरंग०, ४, पृ० द०-द४; शिवाजी०, पृ० ११३-७; ग्रा० ना०, द६१। ग्रा० ना० में रामिसह का उल्लेख करते समय उसके राठौड़ होने का खुलासा नहीं किया। भारतवर्षीय इतिहास में रामिसह राठौड़ ग्रधिक सुप्रसिद्ध नहीं था, एवं यह निश्चित करते समय कि यह रामिसह कौन-सा था, सर यदुनाथ सरकार को उसके कोटा के सुप्रसिद्ध वीर रामिसह हाड़ा होने की ग्राशंका हुई ग्रतएव ग्रपने उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों में उन्होंने इसी का शंकापूर्ण उल्लेख किया है। किन्तु रामिसह हाड़ा सन् १६६५ ई० के बाद ही ग्रपने पिता के साथ शाही सेना में सिम्मिलित हुग्राथा। डाक्टर मथुरालाल कृत 'कोटा राज्य का इतिहास', प्रथम

किस युद्ध या आक्रमण में भाग लिया इसका कोई भी ब्यौरे-वार विवरण नहीं मिलता है ।

मुग़ल सेना पुरन्धर किले का घेरा डाले पड़ी थी। उसी के साथ अप्रेल १४, १६६५ ई० के दिन शाही सेना के एक दल ने रुद्रमाल किले पर अधिकार कर लिया। यही रुद्रमाल किला बाद में 'वज्रगढ़' नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवाजी ने भी अब मुग़लों के साथ चलने वाले इस निरन्तर युद्ध का अन्त करना चाहा, एवं पुरन्धर किले के सामने लगे हुए शाही सेना के शिविर में आकर शिवाजी ने जून ११ के दिन जयसिंह से भेंट की और तत्काल ही सिन्ध की बातचीत भी प्रारम्भ कर दी, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन ही मरहठों ने पुरन्धर किला मुग़लों को सौंप दिया। सिन्ध की सारी शर्तें तय होकर जून १३ के दिन दोनों दलों द्वारा स्वीकृति हो गईं। ''पुरन्धर की इस सिन्ध'' ने शिवाजी और मुग़लों के वैमनस्य का कुछ समय के लिए तो अन्त कर दिया। औरंगजेब की स्वीकृति की सूचना सितम्बर माह के अन्तिम दिनों में पुरन्धर पहुँची, एवं शिवाजी ने पुरन्धर पहुँच कर सितम्बर ३०, १६६५ ई० के दिन शाही फ़रमान, अन्य पुरस्कार, आदि स्वीकार किये। "

शिवाजी के साथ चलने वाले युद्ध का अन्त हो जाने पर भी जयसिंह शाही सेना के साथ पुरन्धर किले के पास ही डेरा डाले बीजापुर पर चढ़ाई की तैयारियाँ करने लगा। जयसिंह जब उत्तरी भारत से रवाना हुआ था, तभी औरंगज़ेब ने उसे बीजापुर पर भी चढ़ाई करने का हुक्म दिया था। किन्तु जयसिंह ने तब शिवाजी और बीजापुर पर एक साथ ही चढ़ाई करना उचित नहीं समका था।

<sup>&</sup>lt;sup>२१</sup> ऋौरंग०, ४, पृ० **८४-६८; शिवाजी०, पृ० ११७-१३२;** हाउस०,

शिवाजी के साथ सिन्ध हो जाने के बाद अब कोई भी बाधा नहीं रह गई थी, उलटे पुरन्धर की सिन्ध के अनुसार तो अब बीजापुर के विरुद्ध इस चढ़ाई में जयसिंह की सहायता करना शिवाजी के लिए आवश्यक हो गया था। बीजापुर पर इस चढ़ाई के लिए यों तो अनेकानेक कारण बताए जा सकते हैं, किन्तु प्रधान और एक-मात्र ठीक कारण बीजापुर को मुग़ल साम्प्राज्य के आधीन करना ही कहा जा सकता है। "

जयसिंह चाहता था कि चढ़ाई की पूरी-पूरी तैयारी कर वह एकाएक बीजापुर पर हमला कर दे जिससे उसे आसानी से विजय प्राप्त हो जावे। परन्तु तदर्थ आवश्यक द्रव्य के लिए उसे बाट जोहना पड़ रही थी। नवम्बर १२, १६६५ई० को यह खजाना जय-सिंह के पास पहुँचा और उसके एक सप्ताह बाद ही वह शाही सेना को लेकर बड़ी तेजी से बीजापुर की ओर चल पड़ा। बीजापुर पर चढ़ाई करने वाली इस शाही सेना में रामसिंह राठौड़ और करण राठौड़ की भी नियुक्ति की गई थी। यें कोई साढ़े सात महीने के लगभग पुरन्धर किले के आस-पास बिता कर नवम्बर १९, १६६५ ई० को ये दोनों भाई अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चल पड़े।

शाही सेना को लेकर एक माह तक तो जयसिंह सफलतापूर्वक बिना किसी विरोध के आगे बढ़ता ही गया। पुरन्धर से फलटण होता हुआ दिसम्बर १८,१६६५ ई० को वह मंगलविड़े पहुँचा, और वहाँ से भी आगे बढ़ा। दिसम्बर २५ को पहली बार शाही सेना की दुश्मन के साथ मुठभेड़ हुई; शाही सेना को इस युद्ध में काफ़ी

<sup>ैं</sup> क्रौरंग०, ४, पृ० ११८-१२१; शिवाजी०, पृ० १३२-३ । <sup>२</sup>क्रौरंग०, ४, पृ० १२८-१२६; क्रा० ना०, पृ० ६८८ ।

हानि पहुँची, फिर भी दिलेर खाँ के प्रयत्नों से शत्रुओं को हार मान कर भाग जाना पड़ा। किन्तु दुश्मनों का विरोध बढ़ता जा रहा था और शाही सेना को निरन्तर उनका सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में किसी तरह रुकते-बढ़ते शाही सेना के साथ जयसिंह दिसम्बर २९, १६६५ ई० को बीजापुर से १२ मील की दूरी तक जा पहुँचा। किन्तु अब आगे बढ़ना सम्भव नहीं था। बीजापुर शहर के बचाव का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था, और जयसिंह के पास किले का घेरा डाल उस पर आक्रमण करने के लिए आवश्यक तोपें भी न थीं। बीजापुर के आसपास चारों ओर छः-छः मील तक सारा प्रदेश बीजापुरियों ने बरबाद कर दिया था कि कहीं भी दाना-पानी देख पड़ना सर्वथा असम्भव हो गया। उधर बीजापुरियों के सैनिक-दल शाही सेना के चारों ओर चक्कर काटने लगे। जयसिंह के साथी शाही सेनानायकों ने भी उसे वापस लौटने की सलाह दी। एवं जनवरी ५, १६६६ ई० तक वहीं ठहर कर जयसिंह ससैन्य लौट पड़ा। "

किन्तु सौभाग्य ने अब भी जयसिंह का साथ नहीं दिया। बीजा-पुरी सैनिक-दल शाही सेना का निरन्तर पीछा कर रहे थे और अवसर पाकर हमला करने से चूकते न थे। जयसिंह उत्तर की ओर लौट रहा था। जनवरी ११ को मंगलिवड़े के पास पहुँचा, और उसी दिन उसे बीजापुरियों से युद्ध भी करना पड़ा। चार-पाँच दिन तक यहीं ठहर कर वह परेण्डा की ओर लौटने लगा। राह में जनवरी २२ के दिन भीमा नदी के तट पर लोहारी नामक स्थान में शाही सेना और बीजापुरियों की पुनः मुठभेड़ हुई। दोपहर के समय

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ब्रौरंग०, ४, पृ० १२६-१३५; ब्रा० ना०, पृ० ६८८-६६६।

अपने पड़ाव पर पहुँच कर जब जयसिंह अपने सामान-असबाब तथा शाही खजाने की रक्षा का प्रबन्ध कर रहा था, तभी बीजापूरी सैनिक-दल ने आक्रमण कर दिया। सामने पड़ने वाले नाले के पीछे शाही सेना ने अपना मोर्चा स्थापित कर शत्रु का सामना किया। दाऊद खाँ दाहिनी ओर और दिलेर खाँ बाईं तरफ़ था। जयसिंह समय-समय पर उनकी सहायता करता रहा। अन्त में दिलेर खाँ ने उन्हें मार भगाया । किन्तु तभी शत्रुओं के एक दूसरे दल ने सीधा जयसिंह पर आक्रमण किया । जयसिंह के पुत्र कीरतिंसह और फ़तेह जंग खाँ ने उनका सामना किया । जयसिंह का विश्वस्त सेनानायक हरनाथ चौहान वीरतापूर्वक लड़ता हुआ काम आया । ''सैय्यद मुनव्वर खाँ, रतन राठौड़ का लड़का रामसिंह और उसका भाई (करण) जो गोल सेना में नियुक्त थे, आगे बढ़े और दूश्मनों पर टूट पड़े।" घमासान युद्ध हुआ और अन्त में शत्रुओं को हार कर भागना पड़ा । इस युद्ध में शाही सेना के १९० सैनिक मारे गए और २५० के लगभग घायल हुए । रात्रुओं की हानि बहुत अधिक हुई; ४०० से भी अधिक मारे गए और एक हजार के लगभग घायल हुए। रामसिंह की वीरता का उल्लेख करते हुए जयसिंह ने औरंगजेब को निवेदन किया--- "रतनसिंह राठौड़ के लड़के रामसिंह ने युद्धक्षेत्र में बड़ी वीरता दिखाई, एवं निवेदन है कि उसके मनसब में पाँच सदी जात-दो सौ सवारों की वृद्धि की जावे। आशा है कि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार होगी।" जयसिंह की यह प्रार्थना स्वीकृत हुई या नहीं यह ज्ञात नहीं हो सका है। "

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> झौरंग०, ४, पृ० १३५-१३६; म्रा० ना०, पृ० ६६६-१००६; हफ़्त स्रंजुमन (बनारस वाली प्रति), पृ० **८६-६२**।

लोहारी का युद्ध किस दिन हुआ, इस बाबत विभिन्न इतिहासकारों में

लोहारी से चलकर जनवरी २७, १६६६ ई० को जयसिंह ससैन्य सुलतानपुर पहुँचा। इन सब युद्धों के बाद जयसिंह ने अपनी सेना को विश्राम देना आवश्यक समभा, एवं परेण्डा से १६ मील दक्षिण में सीना नदी के तीर पर स्थित सुलतानपुर में ही उसने डेरा डाल दिया और फ़रवरी १९ तक वहीं ठहरा रहा। फ़रवरी २० को वहाँ से ससैन्य रवाना होकर आगामी साढ़े तीन माह जयसिंह भीमा-मंजीरा के इस प्रदेश में घूम-घूम कर शत्रुओं को दबाने का प्रयत्न करता रहा। शाही सेना ने चार घमासान लड़ाइयाँ भी लड़ीं, किन्तु फिर भी शत्रु को सफलतापूर्वक दबाने में जयसिंह सर्वथा असमर्थ ही रहा।

इस सारे अरसे में रामसिंह राठौड़ और करण राठौड़ भी अपने सैनिकों को लेकर जयसिंह के साथ ही बने रहे। पहली दो लड़ाइयाँ मार्च २९ के लगभग और तीसरी अप्रेल २, १६६६ ई० को लड़ी गईं, किन्तु उनमें इन दोनों भाइयों ने कोई भाग लिया था या नहीं और

मतभेद हैं। ग्रा० ना० के ग्रनुसार यह युद्ध २६ रजब—-जनवरी २२ को हुन्ना था। किन्तु हफ़्त ग्रंजुमन में इस युद्ध की तारीख २६ रजब—-जनवरी २५ लिखी है। सर यदुनाथ ने ग्रा० ना० में दी हुई तारीख को सही मान कर स्वीकार किया है।

नक्शों में लोहारी नामक स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। सुलतानपुर ग्रौर मंगलविड़े के बीच के प्रदेश में कहीं यह स्थान होगा। ग्रौरंग०, ४, पृ० १३५ फु० नो०।

सन् १६६० ई० में रार्मासह के मनसब में वृद्धि हुई थी; उसके बाद सितम्बर १६८० ई० में ही रार्मासह के मनसब का कोई उल्लेख मिलता है। इस बीच कब-कब उसके मनसब में क्या-क्या घटा-बढ़ी हुई इसका कोई भी उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> भौरंग०, ४, प० १४१-२; श्रा० ना०, प० १००७-१०२१।

अगर वे युद्धों में सम्मिलित हुए थे तो उन्होंने क्या किया इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। चौथा युद्ध मई ४ को हुआ था। लाट्र से चलकर जयसिंह ने शाही सेना के साथ अप्रेल १६ को तिर्णा नदी के किनारे मुक़ाम लगाया। तेरह दिन तक वहाँ ठहर कर उसी नदी के किनारे-किनारे वह उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ा और मई ४ के दिन परगना धोकी के अन्तर्गत थेअर क़िले के पास जा पहुँचा और वहीं पड़ाव किया। यह क़िला तुलजापुर से कोई २४ मील उत्तर में तिर्णा नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ था। शाही सेना वहाँ पहुँची ही थी कि बीजापुर एवं गोलकुण्डा की सम्मिलित सेनाओं के उस ओर बढ़ने की सूचना मिली। जयसिंह ने दिलेर <mark>खाँ आदि सेनानायकों को भी सहायतार्थ बु</mark>ळवा भेजा और उन सबको साथ लेकर वह शत्रुओं का सामना करने को बढ़ा। रामसिंह राठौड़ और करण राठौड़ भी जयसिंह के साथ ही थे। डट कर लड़ाई हुई, जिसमें ये दोनों भाई वीरतापूर्वक लड़ते हुए घायल हुए। अन्त में शत्रु-सेना को हार कर लौटना पड़ा। इस युद्ध के बाद कुछ समय तक तो इन दोनों आहत वीर भाइयों को विश्राम लेना पड़ा होगा । ै

इस युद्ध के कुछ समय बाद तक तो जयसिंह भी शत्रुओं का पीछा करते रहने का प्रयत्न करता रहा, किन्तु अन्त में उसने अनुभव किया कि शाही सेना इतनी थक चुकी थी कि वह उसका साथ नहीं दे सकेगी । बरसात का मौसम भी अधिक दूर न था, एवं औरंगज़ेब ने भी जयसिंह को हुक्म दिया था कि वह औरंगाबाद को लौट आवे । अतएव मई ३१, १६६६ ई० को भीमा नदी के तट से शाही सेना परेण्डा के लिए लौट पड़ी । जयसिंह के साथ ही रामसिंह राठौड़

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup> भ्रौरंग०, ४, पृ० १४**१-**१४२; भ्रा० ना०, पृ० १०१४ ।

और करण राठौड़ भी परेण्डा होते हुए भूम नामक स्थान पर जा पहुँचे। बीड़ से पूरे चालीस मील दक्षिण में इस स्थान में जयसिंह सितम्बर २७, १६६६ ई० तक ससैन्य ठहरा रहा। तब वहाँ से रवाना होकर अक्तूबर २० को वह बीड़ पहुँचा और एक माह के लगभग वहाँ ठहर कर औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। शाही सेना के साथ रामसिंह राठौड़ और उसका भाई नवम्बर २६, १६६६ ई० के दिन औरंगाबाद पहुँच गए। "

औरंगाबाद चले आने पर जयसिंह तो मई, १६६७ ई० तक वहीं बना रहा, किन्तु रामिसह राठौड़ को सन् १६६७ ई० के प्रारम्भिक महीनों में ही औरंगाबाद से रतलाम वापस लौट आना पड़ा, क्योंकि उसकी एक-मात्र कन्या अमर कुँअर का विवाह मेवाड़ के महाराणा राजिसह के द्वितीय पुत्र सरदारिसह के साथ इसी वर्ष में होने वाला था। सरदारिसह के और भी विवाह पहिले हो चुके थे, ' पुनः ख्यातों के अनुसार इस समय अमर कुँअर की उम्प्र नौ वर्ष के लगभग ही थी। किन्तु उन दिनों राजपूतों में बहुविवाह तथा बालिववाह की कुप्रथाएँ सर्वत्र प्रचिलत थीं, एवं इन वातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

महाराणा अपने पुत्र की इस बरात में कोई चार हजार सवार रतलाम ले जाना चाहता था। रतलाम जाने के लिए शाही प्रदेश में होकर ससैन्य गुजरने के वास्ते महाराणा ने औरंगजेब की आज्ञा

अप्रैरंग०, ४, पृ० १४१-१४३, १४४; म्रा० ना०, पृ० १०१८-१०२१। अनुकाल, इ.स. का एक विवाह सन् १६६३ ई० (सं० १७२० वि०)में बूँबी के रावराजा भावसिंह के छोटे भाई भगवन्तसिंह की पुत्री जसवन्त कुँग्रर के साथ

चाही, और प्रार्थना की कि मालवा सूबा के शाही कर्मचारियों को हुक्म हो जावे कि वे उदयपुर से जाने वाली इस बरात के साथ कोई रोक-टोक न करें। महाराणा राजिंसह की यह अर्जी जून ३०, १६६७ ई० को औरंगज़ेब के सम्मुख पेश हुई। औरंगज़ेब ने बरात में इतने अधिक सवार ले जाना अनावश्यक समभा और हुक्म दिया कि चार-पाँच सौ सवारों से ही काम चल जावेगा। " यह विवाह सन् १६६७ ई० के अन्तिम महीनों में सम्पन्न हुआ होगा। इस विवाह सम्बन्धी विशेष विवरण प्राप्य नहीं है।

किन्तु यह विवाह किसी भी प्रकार सुखदायक नहीं हुआ। राजिसह की रानियाँ अपने-अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए निरन्तर षड्यन्त्र रचा करती थीं, जिनके फलस्वरूप पिहले राजिसह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुलतानिसह की हत्या की। तब सरदारिसह राज्य का उत्तराधिकारी बना। कहा जाता है कि अब तो सरदारिसह की जननी, जैसलमेर की भटचाणी रानी चन्द्रमती ने पुरोहित के साथ मिल कर अपने पित की ही हत्या करवाने का षड्यन्त्र किया, जिससे कि सरदारिसह तत्काल ही मेवाड़ का शासक बन सके। किन्तु योगायोग से इस षड्यन्त्र का भेद निश्चित समय से कुछ दिन पहिले ही खुल गया। यह सारा हाल जान कर राजिसह ने अपनी इस भटचाणी रानी और उस षड्यन्त्र कारी पुरोहित का स्वयं ही वध किया। सरदारिसह तो इस षड्यन्त्र से पूर्णतया अनिभन्न और सर्वथा निरपराध था। किन्तु अपने लिए अपनी माता द्वारा रचे गए इस षड्यन्त्र का विवरण सुन कर उसे बहुत ही आत्म-ग्लानि हुई। पिता को अपना मुँह न दिखाने का

<sup>ं</sup> जय० ग्रस्त०. ग्रौरं०. १० (१). प० ३४३।

निश्चय किया और विष खाकर सरदारसिंह ने आत्मघात किया। ''

उदयपुर में इस प्रकार जब सरदारिंसह की मृत्यु हुई तब अमर कुँअर रतलाम ही थी। उस इग्यारह-वर्षीय बालिका की माँग का सिन्दूर यों पोंछा गया। रतलाम में ही सोमवार, आषाढ़ शु० ५, १७२७ वि० (जून १३, १६७० ई०) के दिन अमर कुँअर सती हुई। " अपनी पुत्री के विवाह के बाद रामसिंह कब तक रतलाम रहा

ग्रमर कुँग्रर की इस सती की स्मारकरूप छत्री रतलाम में कालका माता के मन्दिर के पीछे वाले बाग़ में बनी हुई थी। नवम्बर १८७५ ई० में उस छत्री को

<sup>ैं</sup> इस घटना के विस्तृत विवरण के लिए देखो—वीर०, २, पृ० ४४५-६, ४७५-६; उदय०, २, पृ० ५७० फु० नो० ६; वंश०, ३, पृ० २८३०-३।

<sup>&</sup>quot; स्रमर कुँग्रर के सती होने की तिथि गुरूजी के भ्राधार पर दी गई है।
गुरूजी के में दिये हुए संवत् को श्रावणादि मानें तो श्रमरकुँवर के सती होने की तारीला
सन् १६७६ ई० में श्राती है। 'इण्डियन एफ़ीमेरीज' में इस वर्ष द्वितीय ज्येष्ठ
मास का होना लिखा है, जो सम्भवतः गणनाभेद के कारण न भी हो; तदनुसार
इस सती की तारीला हो सकती है, द्वितीय ज्येष्ठ शु० ४—सोमवार, जून २,
१६७६ ई०, या श्राषाढ़ शु० ४—गुरुवार, जुलाई ३, १६७६ ई०।

वंशः (३, पृ० २८३३) के श्रनुसार सरदारींसह की मृत्यु सन् १६६८ ई० के श्रक्तूबर मास में ता० ६ (श्राध्विन सुदी पूर्णिमा)या ता० २६ (कार्तिक सु० १) को हुई थी।

राजसमुद्र तालाब बनाने के लिए त्ताए जाने वाले विभिन्न कारणों में से एक कारण श्रपने पुत्र, रानी एवं पुरोहित की इन हत्याश्रों के पाप-निवारण का भी है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह ठीक नहीं जान पड़ता। राजसमुद्र के बाँध की नींव की खुदाई का कार्य जनवरी १, १६६२ ई० (माघ कृष्णा ७, १७१८ वि०) को प्रारम्भ हुश्रा था, श्रौर रानी तथा पुरोहित की ये हत्याएँ उससे कोई छ:-सात साल बाद ही हुई थीं।

इसका कोई विवरण प्राप्य नहीं है। रामसिंह के अगले इग्यारह वर्षों का इतिहास (१६६७-१६७८ ई०) अन्धकारपूर्ण है। औरंगज़ेब के शासनकाल के प्रारम्भिक दस वर्षों का विस्तृत विवरण 'आलमगीर-नामें' में दिया गया है, परन्तु उसके बाद के वर्षों का उसी प्रकार का ब्यौरेवार इतिहास किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता है। इन इग्यारह वर्षों के जो भी अखबार मिलते हैं वे संख्या में बहुत ही थोड़े हैं, और उनमें रामसिंह सम्बन्धी कोई भी उल्लेख नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इन वर्षों में रामसिंह की हलचलों आदि का प्रामाणिक विस्तृत विवरण नहीं लिखा जा सकता है। यत्र-तत्र प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर जो-जो महत्वपूर्ण बातें जात हो सकी हैं, उनका ही उल्लेख किया जा रहा है।

रतलाम राज्य के अन्तर्गत शेजावता नामक गाँव में एक बावड़ी वनी हुई है, जिसमें रामिसह राठौड़ का समकालीन एक शिलालेख लगा हुआ है। यह गाँव तब भी रतलाम परगने के अन्तर्गत रामिसह राठौड़ के आधीन था। इसी कारण उक्त शिलालेख में रामिसह राठौड़ का तत्कालीन राजा के तौर पर उल्लेख किया गया है। उस शिलालेख से ज्ञात होता है कि गंगािगर नामक एक गुसाँई ने मई ९, १६६६ ई० के दिन इस बावड़ी को बनवाने का काम प्रारम्भ किया और कोई साढ़े चार साल के बाद अक्तूबर, १६७० ई० में जाकर वह पूरी बन कर तैयार हुई। इस बावड़ी को बनवाने में तब कोई इक्कीस हजार रुपये लगे थे। "

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> रतलाम राज्य में पाए जाने वाले शिलालेखों में यही लेख सबसे पुराना है। शेजावता गाँव श्राजकल पंचेड़ ठाकुर की जागीर में है, किन्तु इस गाँव का एक हिस्सा श्रब भी माफ़ी के तौर पर गुसाइयों के श्रधिकार में हैं। रतलाम०,

यह पहिले ही लिखा जा चुका है कि सन् १६५६ ई० के लगभग वाँसवाड़ा और रतलाम की सीमा पर रामावत राठौड़ अपना आधिप्त स्थापित करने का बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सन् १६७० ई० के लगभग उनके ये प्रयत्न सफल हुए। जिस रामसिंह के वंशज होने के कारण ये रामावत राठौड़ कहलाते थे, उसी रामसिंह का पौत्र अमरसिंह राठौड़ इस समय उनका प्रधान व्यक्ति था। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर रामसिंह राठौड़ ने अमरसिंह को रतलाम परगने में से खेड़ा-टप्पा के कोई साठ गाँव सन् १६७१ ई० में जागीर में दिए। " ये गाँव बाँसवाड़ा की सरहद

सब बातों पर विचार करने से दूसरा मत ही ठीक जान पड़ता है, एवं उसे स्वीकार किया है।

<sup>ैं</sup> खेड़ा की यह जागीर कुशलगढ़ को कब दी गई इस प्रश्न पर दो विभिन्न मत पाए जाते हैं।

<sup>(</sup>१) एक मत तो यह है कि यह जागीर सन् १७८२ ई० में दी गई। रतलास० (पृ० १५) एवं 'रूलिंग प्रिन्सेज एण्ड चीफ़्स श्राफ़ राजपूताना' शीर्षक श्रंग्रेजी प्रकाशनों में यही सन् दिया गया है। किस श्राधार पर यह सन् ठीक माना गया, इसका कोई निर्देश उनमें नहीं मिलता है।

<sup>(</sup>२) दूसरा मत है कि यह जागीर श्रमर्रांसह रामावत को मिली थी, जो रामींसह राठौड़ का समकालीन था। राजपूताना गेजेटियर में दिए गए कुशलगढ़ सम्बन्धी विवरण में यही लिखा है (राजपूताना गेजेटियरर्स, १६०८ ई०, खण्ड २-श्र, पृ० १६०)। श्रोभाजी ने भी इसी बात को ठीक मानकर दुहराया है (बाँस-वाड़ा०, पृ० २२६)। गुरूजी० में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। रतलाम० के उपर्युक्त उल्लेख के विरोध में एक दूसरा उल्लेख उसी ग्रन्थ में (पृ० १५४-१५५) मिलता है जिससे भी इस दूसरे मत का समर्थन होता है। रतलाम राज्य के जागीर-दारों की सूची देते हुए वहाँ लिखा है कि खेड़ा-टप्पा की यह जागीर कुशलगढ़ के श्रमर्रांसह राठौड़ को राजा रामींसह ने सन् १६७१ ई० के लगभग दी थी।

से मिले हुए रतलाम परगने के प्रदेश में हैं। अमरिसैंह रामावत को खेड़ा की यह जागीर देकर रामसिंह राठौड़ ने वर्तमान कुशलगढ़ ठिकाने की नींव डाली।

यह सत्य है कि इन वर्षों की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है, परन्तु रामसिंह सम्बन्धी एक काव्य ग्रन्थ मिला है, जिससे रामसिंह के दैनिक जीवन और उसकी रुचि आदि का कुछ-कुछ पता लगता है। "रामचरित्र" शीर्षक इस काव्य की रचना रामसिंह के आश्रित कवि रघुनाथ ने सन् १६७७ ई०

म्रमर्रांसह रामावत की किन विशिष्ट सेवाम्रों के पुरस्कार-स्वरूप उसे यह जागीर मिली थी इसका कहीं भी कोई खुलासा नहीं मिलता है।

श्रमर्रांसह के बाद उसका भाई श्रखेराज इस जागीर का मालिक बना । इसी श्रखेराज को सन् १६७६ ई० के लगभग बाँसवाड़ा राज्य की श्रोर से ताँबेसरा परगने का पट्टा मिला था। बाँसवाड़ा०, पृ० १०७-८।

रतलाम के प्रथम राज्य का ग्रन्त हो जाने पर भी खेड़ा की यह जागीर किस प्रकार इन रामावत राठौड़ों के ही ग्रधिकार में बनी रही यह प्रश्न विचारणीय ग्रवश्य है। इसका सरल उत्तर यही जान पड़ता है कि ग्रौरंगजब के शासनकाल के पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में मुग़ल साम्राज्य का शासन-संगठन बहुत ही ढीला हो गया था, ग्रौर खेड़ा की यह जागीर मालवा के समतल मैंदानोंसे दूर पहाड़ों में थी, एवं रतलाम राज्य जब्त हो जाने पर भी इस जागीर की ग्रोर किसी का विशेष ध्यान न देना सर्वथा ग्रनहोनी बात नहीं मानी जानी चाहिए।

रतलाम के वर्तमान राज्य की स्थापना होते ही ग्रपने सैनिक बल के ग्राधार पर छत्रसाल ने पुनः खेड़ा की इस जागीर पर श्रपना ग्राधिपत्य स्वीकार करा लिया होगा । कुशलगढ़ ग्राज भी रतलाम राज्य को प्रतिवर्ष कुछ टाँका देता है । रतलाम०, पृ० १४, १४४-४ । से पहिले की थी । ''रघुनाथ की काव्य-रचना से प्रसन्न होकर राम-सिंह ने उसे सुकवि 'रसाल' का ख़िताब दिया था ।

रामसिंह का दैनिक जीवन सादा एवं नियमित था। अरुणोदय से पहिले ही नित्य-कर्म से निपट कर वह ईश्वरोपासना में रत हो जाता था, और तदनन्तर प्रतिदिन वह श्रीमद्भागवत् आदि धार्मिक ग्रन्थों को नियमपूर्वक सुनता था। तीसरे पहर चौगान, आदि

ैं 'रामचरित्र' शीर्षक यह काव्य हिन्दी के सुपरिचित लेखक भास्कर रामचन्द्र भालेराव सूबेदार ने कहीं से ढूँढ़ निकाला था। वे इस काव्य ग्रन्थ का सम्पादन कर रहे हैं, श्रौर श्राशा की जाती है कि सुविधानुसार यह काव्य छप कर प्रकाशित हो जायगा।

जहाँ तक ज्ञात हो सका है इस काव्य-ग्रन्थ की यही एक-मात्र प्रति श्रब तक वेखने में श्राई है। यह प्रति श्रक्तूबर, १७०७ ई० में रतलाम में लिखी गई थी। इस प्रति को देखने से यह स्पष्ट है कि नक्तल करने वाले को भी तब 'रामचरित्र' की सम्पूर्ण प्रति नहीं प्राप्त हो सकी थी, जिससे नक्तल-नवीस ने उन श्रप्राप्य पृथ्ठों को पूरा करने के लिए वहाँ भूषण श्रादि कवियों के सुविख्यात छन्दों को यत्र-तत्र जोड़ दिया है।

, इस काव्य-ग्रन्थ में किसी भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का व्यौरेवार प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता है। बीजापुर पर जयसिंह की जिस चढ़ाई में रामिंसह ने भी भाग लिया था, उसका बहुत ही संक्षिप्त, ग्रधूरा एवं ग्रनुपयोगी विवरण इस ग्रन्थ में दिया है। रामिंसह के निजी जीवन, उसकी दैनिक चर्या एवं उसके साथी सुभटों ग्रादि पर ग्रवश्य इस काव्य से कुछ प्रकाश पड़ता है, ग्रौर इस काव्य का जो भी महत्त्व माना जावे वह इसी विशेष जानकारी के कारण ही होगा।

इस काव्य में रतलाम के तत्कालीन राजमहल, शहर एवं शिवबाग का भी विवरण दिया है। इसमें कितना सत्य एवं कितना कल्पना-पूर्ण था यह कहना कठिन है। तत्कालीन खेलों द्वारा अपना मनोरंजन करता था। सन्ध्या समय विद्वानों के साथ विचार-विनिमय, किवयों के साथ काव्य-चर्चा एवं संगीतज्ञ, आदि कलाकारों की निपुणता को परखने में ही रामसिंह का काल बीतता था। "रामसिंह के सुभट साथियों में विशेषरूपेण उल्लेखनीय थे—किशन सांचोरा का पुत्र नाहर खाँ, शार्दूल सांचोरा के तीसरे पुत्र नारायणदास का बेटा भोज, भगवानदास सांचोरा का ज्येष्ठ पुत्र मानसिंह और वीरवर बारहठ जसराज का पुत्र गोकुल-दास। "इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेनानायकों में राजसिंह राठौड़ के पुत्र गोपीनाथ, अमरदास सांचोरा के किनष्ठ पुत्र माधोसिंह और गिरधरदास राठौड़ के पुत्र, गांगा, के नाम नहीं भुलाए जा सकते। "

यह किशन सांचोरा, शार्बूल सांचोरा के छोटे भाई श्रचलदास का दूसरा पुत्र था। सांचोरों की वंशावलियों में नाहर खाँ का नाम नाहर्रासह लिखा है। नाहर खाँ श्रौर भोज सांचोरा के वंश श्रधिक नहीं चले।

वर्तमान द्वितीय रतलाम राज्य की स्थापना कर छत्रसाल राठौड़ ने मार्नासह सांचोरा को पंचेड़ की जागीर दी थी, जिस पर श्राज भी उसके वंशजों का ग्रिध-कार है।

यह गोकुलदास, धरमत के युद्ध में वीरतापूर्वक खेत रहने वाले बारहठ जसराज का पुत्र था। गोकुलदास का वंश म्रधिक नहीं चला। बारहठ जसराज के भाई गिरधरदास के वंशज म्राज भी सीतामऊ राज्य के पोलपात हैं, म्रौर बापच्या ठिकाना उनकी जागीर में है।

राठौड़ राजिसह—यह कूंपावत वीर जोधपुर के महाराजा गर्जासह का प्रधान मन्त्री था। उसकी मृत्यु के बाद वह उसी के उत्तराधिकारी महाराजा

<sup>&</sup>lt;sup>३७</sup> राम०, पु० १२-१४, ४२-३, ४८-४६।

रहम०, पू० ४६-५०।

<sup>ै</sup>राम०, पू० ७६, ७६-८०।

रामसिंह कवियों का आश्रयदाता था। उसने केवल सुकिव रसाल को ही आश्रय दिया हो यह बात न थी; धरमत के युद्ध का विस्तृत व्यौरेवार विवरण लिख कर अमर हो जाने वाले किव खड़िया जगा को जागीर देकर उक्त 'वचिनका' लिखने को रामसिंह ने ही प्रोत्साहित किया था। " किव कुम्भकर्ण ने भी अपने काव्य-ग्रन्थ 'रतन-रासो' में रामसिंह का उल्लेख प्रशंसापूर्ण शब्दों में ही किया है। "

जसवन्तिंसह का प्रधान मन्त्री बना श्रौर श्रपनी मृत्यु पर्यन्त उसी पद पर श्रारूढ़ रहा। ख्यात०, १, पृ० २४२-३; मारवाड़०, १, पृ० २४०, २११ फु० नो० १। गोपीनाथ रार्जीसह का ही छोटा पुत्र था। नवम्बर, १६८० ई० में रार्मीसह की सिफ़ारिश पर उसे शाही मनसब मिला। जय० श्रख़०, श्रौरं०, २४ (१), पृ० ११८।

सांचोरा माधोसिह—धरमत के युद्ध में वीरगित प्राप्त करने वाले वीर ग्रमलदास का चौथा पुत्र था। रामिसह की मृत्यु के बाद वह क्रमशः उसके दोनों पुत्रों का विश्वस्त सेनानायक रहा। रतलाम जब्त हो जाने पर भी उसने केशवदास का साथ नहीं छोड़ा। सीतामऊ परगना मिलने पर केशवदास ने माधोसिह को दीपाखेड़ा ठिकाना जागीर में दिया, जो श्राज भी उसके वंशजों के ग्रधिकार में है।

गांगा राठौड़—वह किस गिरधरदास का पुत्र था, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। एक गिरधरदास किशनदासोत राठौड़ के धरमत के युद्ध में मारे जाने का उल्लेख ख्यात० (१, पृ० २१५) में मिलता है। वचनिका० में भी यत्र-तत्र गिरधरदास का विवरण पाया जाता है।

"कहा जाता है कि रामसिंह ने किव खड़िया जगा को रतलाम परगने में ग्रालिनयो ग्रौर डेरी गाँव जागीर में दिए थे। वचनिका०, इण्ट्रोडक्शन, पु०४। रामसिंह के शासनकाल में इस राज्य के मन्त्री कौन-कौन व्यक्ति रहे, राज्य की शासन-व्यवस्था किस प्रकार की थी, राज्य की हालत कैसी थी, इन सब बातों का कोई भी ब्यौरा नहीं मिलता है। उन दिनों रतलाम राज्य तथा वहाँ की प्रजा की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों पर यितकिचित् भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बिना रामसिंह के शासनकाल का यह विवरण अधूरा एवं एकांगी ही रह जायगा। सम्भव है कि रतलाम राज्य में खोज की जाने पर आगे चल कर तिद्वषयक कोई उपयोगी सामग्री वहाँ प्राप्त हो सके, किन्तु तब तक तो आवश्यक जानकारी के अभाव में इतिहास के इन पहलुओं पर कुछ भी लिखना सम्भव नहीं। इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि रतलाम में रह कर रामसिंह ने इन वर्षों में राज्य की शासन-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं सुसंगठित करने का भरसक प्रयत्न अवश्य ही किया होगा।

सन् १६७८ ई० में रामसिंह राठौड़ रतलाम में ही था। उसके साथ मालवा में रहने को निम्नकोटि के जो शाही मनसबदार नियुक्त थे, उनमें रघुनाथिसिंह राठौड़ के लड़के, कान्हाजी (कान्हिंसह) और जीतिसिंह, भी थे। कान्हाजी का मनसब डेढ़ सदी जात और जीतिसिंह का एक सदी जात था। इसी साल बरसात के दिनों में ये दोनों भाई शाही आज्ञा लिए बिना ही मालवा से रवाना होकर परगना मसूदा चले गए। परगना मसूदा में इन दोनों भाइयों के जागीरें थीं। "इस बेजा हरकत के लिए उनके साथ क्या कार्यवाही

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup> 'वाक्रया-इ-सरकार रणथम्भोर' (हस्तिलिखित), पृ० ४४। हैदराबाद (दक्षिण) की ग्रासिक्रया लायब्रेरी में प्राप्य एक-मात्र प्रति से श्री रघुबीर लायब्रेरी, सीतामऊ, के लिए की गई नक्कल।

सम्भवतः यह उल्लेख ग्रजमेर-मेरवाड़ा जिले के ग्रन्तर्गत मसूदा ठिकाने

की गई इसका कोई विवरण प्राप्य नहीं है। कुछ ही समय बाद बरसात समाप्त होते-होते तो रामिंसह के पास भी शाही बुलावा आ पहुँचा, और वह अपने सेनानायकों एवं सैनिकों को लेकर रतलाम से रवाना होने का प्रबन्ध करने लगा।

## ३. रामसिंह का दिच्चण जाकर वहाँ से लौटना; मेवाड़ के साथ युद्ध; रामसिंह को जालोर की फौजदारी मिलना; शाहजादे अकबर का विद्रोह और राजसमन्द की सन्धि; १६७⊏-⊏१ ई०

इन पिछले दस बरसों में सम्भवतः रामसिंह को रतलाम रहने का पर्याप्त अवसर मिला, जो सितम्बर, १६७८ ई० के बाद उसके भाग्य में बदा न था। शाहजादा मुअज्ज्ञम, जिसे इधर शाह आलम का खिताब मिल चुका था. अब दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। एक बड़ी शाही सेना लेकर वह सितम्बर १८, १६७८ ई० को दिल्ली से दक्षिण के लिए रवाना हुआ। शाह आलम के साथ दक्षिण जाने के लिए रामसिंह राठौड़, तथा करण राठौड़ के अतिरिक्त उसके अन्य सब छोटे भाइयों को भी हुक्म मिला। करण राठौड़ की मृत्यु जून, १६७६ ई० में ही हो चुकी थी। रामसिंह के बाक़ी रहे दसों भाई भी तब तक शाही मनसबदार नियुक्त हो गए थे। अतएव रामसिंह के साथ ही वे सब भी अपने-अपने साथी-सैनिकों को लेकर शाह आलम के साथ दक्षिण जाने वाली शाही सेना में सम्मिलत हो गए। अक्तूबर माह में वे सब दक्षिणी सूबों की राजधानी औरंगा-

के घराने वालों का ही है। क्या यह रघुनार्थीसह राठौड़ उक्त ठिकाने के घराने के पर्वजों में से कोई था?

बाद पहुँचे । परन्तु इस बार की यह दक्षिण यात्रा किसी भी प्रकार घटनापूर्ण नहीं हुई । शाह आलम एवं उसके प्रधान सेनापित दिलेर खाँ में निरन्तर खींचा-तानी होती रहती थी, जिससे रामसिंह, उसके भाइयों आदि को भी सम्भवतः औरंगाबाद से आगे जाना न पड़ा। "

किन्तु उधर जब रामिंसह और उसके भाई औरंगाबाद में शान्तिपूर्वक दिन बिता रहे थे, उत्तरी भारत में अनेकानेक महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थीं। दिसम्बर १०, १६७८ ई० को जोधपुर के महाराजा जसवन्तिसंह की जमरूद के किले में मृत्यु हो गई। अपनी धर्मान्धतापूर्ण कट्टरनीति के एक-मात्र समर्थ विरोधी की मृत्यु का समाचार सुन कर औरंगजेब को सन्तोष हुआ। मृत्यु के समय जसवन्तिसंह के पीछे कोई भी पुत्र न था, एवं औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को मुगल साम्प्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित करने के इस सुअवसर को खोना न चाहा। जोधपुर पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसने खाँ जहाँ बहादुर को ससैन्य जोधपुर भेजा, और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करने के लिए वह स्वयं भी अजमेर जा पहुँचा। "

अजमेर में ही औरंगज़ेब ने सुना कि फ़रवरी १९, १६७९ ई० के दिन लाहौर में महाराजा जसवन्तिंसह की दो रानियों ने कुछ ही घंटों के अवकाश से दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से बड़ा, अजीतिंसह, आगे चल कर मारवाड़ का शासक बना। इसी समय से जोधपुर के राठौड़ सरदार और मन्त्री इस बात के लिए भरसक प्रयत्न करने लगे कि औरंगज़ेब अजीतिंसह को जसवन्तिंसह का उत्तराधिकारी

<sup>🛂</sup> मा० श्रा०, पु० १६६; भ्रौरंग०, ४, पु० १६६।

<sup>्</sup> मा० म्रा०, पृ० १७१-२; स्यात०, २, पृ० १६; म्रौरंग०, ३, पृ० ३२४-३२७।

मान कर जोधपुर का राज्य उन्हें सौंप दे। किन्तु औरंगजेब ने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अप्रेल २ को औरंगजेब अजमेर से लौट कर दिल्ली पहुँचा और उसी दिन उसने इस्लाम के अति-रिक्त अन्य धर्मावलम्बियों पर जिज्ञया कर लगा दिया।

मई २५ को जोधपुर से लौट कर खाँ जहाँ बहादुर भी दिल्ली पहुँचा । उसने भी औरंगजेब की सेवा में प्रार्थना की कि जोधपूर का राज्य अजीतसिंह के नाम पर कर दिया जावे, परन्तु औरंगजेब ने उसकी भी एक न सुनी। रामसिंह राठौड़ का जोधपुर के राज-घराने के साथ इतना निकट का सम्बन्ध था कि जोधपूर राज्य के मामले में उसकी पुरी-पुरी दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही था। वह स्वयं इस समय दक्षिण में था, परन्तु शाही दरबार में रहने वाले अपने वकील को उसने इस सम्बन्ध में उचित आदेश लिख भेजा। 'जोधपुर राज्य की ख्यात' में लिखा है कि मई २५, १६७९ ई० को ''राजा अनुपसिंह (बीकानेर वाले) और राजा रामसिंह (रतलाम वाले) के वकीलों ने (अजीतसिंह को) जोधपुर दिए जाने के वास्ते निवेदन किया, तब औरंगज़ेब ने कहा 'तुमने युद्ध में काम किया है, इस मामले में खर्चा न करना । जोधपुर के राजा के बेटे को जोधपुर देंगे ।'' यों उचित अवसर पर जोधपुर के राजघराने के साथ सहानु-भूति दिखा कर रामसिंह ने अपने कर्तव्य का पालन किया। किन्त् इन सारे प्रयत्नों का कोई भी परिणाम न निकला। पहिले मई २६, १६७९ ई० को औरंगज़ेब ने महाराजा जसवन्तसिंह के बड़े भाई राव अमर राठौड़ के पौत्र, नागौर के राजा इन्द्रसिंह को जोध-पुर का राज्य दिया, और बाद में अक्तूबर मास में मारवाड़ को ख़ालसा

<sup>ँ</sup>भा० स्रा०, पु० १७२-३, १७४; स्रोरंग०, ३, पु० ३२७-८।

कर उसे मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। "

किन्तु सौभाग्य ने अब तक राठौड़ों का साथ न छोड़ा था। जिज़िया कर को लेकर उदयपुर के महाराणा राजिस ह और औरंगज़ेव में मनमुटाव बढ़ रहा था। अतएव शिशु अजीतिस ह को लेकर दुर्गादास राठौड़ और उसके साथी महाराणा के पास पहुँचे। महाराणा ने अजीतिस ह को प्रश्रय देने और जोधपुर के राजघराने की पूरी-पूरी सहायता करने का वादा किया। राठौड़ और सिसो-दियों ने सिम्मिलित होकर मुग़ल साम्प्राज्य का सामना करने की सोची। मेवाड़ और मुग़ल साम्प्राज्य के बीच युद्ध अवश्यम्भावी हो गया। मेवाड़ में युद्ध की तैयारियाँ होने लगों, और औरंगज़ेब भी सितम्बर ३, १६७९ ई० को एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली से चल पड़ा। के

औरंगज़ेब सितम्बर २५, १६७९ ई० को अजमेर पहुँचा, और वहाँ कोई पाँच सप्ताह तक ठहर कर वह मेवाड़ पर चढ़ाई के लिए पूरे-पूरे आयोजन करने लगा। शाहजादा अकबर औरंगज़ेब के साथ ही दिल्ली से आया था; शाहजादा आजम को बंगाल से बुलवाया गया था, अतएव शाहजादा शाह आलम को तत्काल ही दक्षिण से बुलाना आवश्यक न जान पड़ा। किन्तु इस युद्ध में भाग लेने के लिए औरंगज़ेब ने शाह आलम के साथ गए हुए विश्वस्त योद्धाओं में से रामिसह राठौड़ को अजमेर बुलवा भेजा। उधर शाह आलम

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>मा० स्रा०, पृ० १७४,१७७, १८२; स्यात०, २, पृ० २३-२४; स्रौरंग०, ३, पृ० ३२८, ३३४-६।

<sup>\*\*</sup> स्थात०, २, पू० ४६-४७; बीर०, २, पू० ४४६-४४३; मा० आ०, पू० १७६-१८०; टाड०, १, पृ० ४४१-४४४; २, पृ० ६६६; उदय०, २, पू० ४४४-४; श्रौरंग्०, ३, पृ० ३३४, ३३८-३३६, ३३४।

भी रामिंसह को जाने देना नहीं चाहता था, एवं उसने वापिस लिख भेजा कि रामिंसह जैसे सेनानायकों की उसे भी आवश्यकता थी। दिसम्बर २१, १६७९ ई० को औरंगजेब ने रामिंसह राठौड़ के दिक्षण में ही रहने की आज्ञा देदी।

किन्तु शाह आलम भी अधिक काल तक दक्षिण में न रह पाया। मार्च १, १६८० ई० के दिन औरंगजेब ने शाह आलम के बजाय खाँ जहाँ बहादुर को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर उसे औरंगाबाद के लिए रवाना किया। यह स्पष्ट था कि शाह आलम को दक्षिण से रवाना होने में कुछ समय लगेगा, एवं अप्रेल ८, १६८० ई० को औरंगजेब ने पुनः हुक्म दिया कि रामसिंह राठौड़ और उसके दसों भाई शीघ्र ही आकर शाही दरबार में उपस्थित होवें। इस आजा के अनुसार मई, १६८० ई० के प्रारम्भ में रामसिंह और उसके भाई दक्षिण से चल पड़े। उन्होंने कोई डेढ़ साल से अधिक समय दक्षिण में शाहजादे शाह आलम के साथ बिताया था; इस अरसे में वे औरंगा-बाद में ही रहे, अथवा दिक्षण में ही और कहीं उन्हों जाना पड़ा था या नहीं, एवं वहाँ उन्होंने क्या किया इसका कोई भी विवरण प्राप्य नहीं है।

इधर मुग़ल-मेवाड़ युद्ध जोरों से चल रहा था। नवम्बर ३०, १६७९ ई० को अजमेर से रवाना होकर जनवरी ४, १६८० ई० के दिन औरंगज़ेब ने देवारी की घाटी में जा डेरा डाला। महाराणा राजसिंह और उसके सारे साथी उदयपुर खाली कर पहाड़ों में जा

<sup>&</sup>quot;मा० भ्रा०, पृ० १८०, १८१, १८२, १८३; श्रौरंग०, ३, पृ० ३३४, ३३६; जय० श्रख, श्रौरं०, २३ (१), पृ० २३२।

<sup>ँ</sup>मा० ग्रा०, पृ० १६६, १६३; श्रौरंग०, ४, पृ० १६७; जय० श्रख़०, श्रौरं०, २३ (३), पृ० १६२।

पहुँचे और वहीं से वे शाही सेना का सामना करने लगे। हसन अली खाँ ने दूर तक महाराणा का पीछा किया। उदयपुर और चित्तौड़ पर शाही सेना का अधिकार हो गया, एवं यह सोच कर कि महाराणा की शक्ति नष्ट की जा चुकी है, औरंगजेब मार्च ४, १६८० ई० के दिन उदयपुर से अजमेर को लौट पड़ा। रवाना होने से दो दिन पहले ही उसने शाहजादे अकबर को ससैन्य चित्तौड़ एवं आसपास के प्रदेश की सुरक्षा और प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया, तथा हसन अली खाँ आदि सेनानायकों को हुक्म हुआ कि वे शाहजादे अकबर की अधीनता में उसकी आज्ञानुसार काम करते रहें। औरंगजेब मार्च २२ को अजमेर पहुँच गया और आगामी डेढ़ वर्ष तक वहाँ ही बना रहा। "

औरंगजेब के मेवाड़ छोड़ते ही महाराणा और उसके राजपूत सेनानायकों का साहस बढ़ने लगा। महाराणा भी पहाड़ों से उतर आया, और उसके सैनिक पुनः आक्रमण करने लगे। मई, १६८० के दूसरे सप्ताह के लगभग तो वे चित्तौड़ तक जा पहुँचे और उन्होंने शाहजादा अकबर की सेना पर रात के समय छापा मारा। तब तो राजपूतों को दबाने के लिए हसन अली खाँ को पहाड़ों में भेजने का आयोजन होने लगा। पुनः चित्तौड़ में स्थित शाही सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए भी सैनिक एकत्र किए जाने लगे। अप्रेल ८, १६८० ई० की शाही आज्ञानुसार मई के प्रारम्भ में रामसिंह राठौड़ अजमेर के लिए दक्षिण से चल ही पड़ा था, एवं मई १७, १६८० को औरंगजेब ने आज्ञा दी कि दक्षिण से आता हुआ रामसिंह राठौड़

<sup>&</sup>quot;क्मा० म्रा०, पू० १८४-१६१; वीर०, २, पू० ४६४-४६७; उदय०, २, पू० ४४६-४६१; म्रोरंग०, ४, पू० ३३६-३४३।

अजमेर न जाकर राह में से ही सीधा हसन अली की सेना में सिम्मिलित हो जावे भा किन्तु यह हुक्म रामिस को समय पर नहीं मिला और वह दूसरी राह से अजमेर के पास तक जा पहुँचा। वहाँ जब उसे उपयुक्त हुक्म का पता लगा तब उसने यह सारी हक़ीक़त औरंग-जेब की सेवा में निवेदन करवा कर प्रार्थना की कि वह अजमेर के पास तक पहुँच ही गया, एवं शाही दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी जावे, तदुपरान्त वह आज्ञानुसार अपने स्थान पर चला जावेगा। रामिस की इस प्रार्थना को औरंगजेब ने जून १०, १६८० ई० को स्वीकृत किया। रामिस अब सीधा अजमेर गया और जून १४, १६८० ई० को उसे आज्ञा हुई कि वह सैय्यद हामिद खाँ की सेना में सिम्मिलित होवे। हामिद खाँ को इसी समय हुक्म मिला था कि वह बदनोर से पुर चला जावे और दिलावर खाँ के पुर पहुँचने तक पुर परगने की देखभाल करता रहे। अतएव रामिस अजमेर से पुर के लिए रवाना हो गया।

चित्तौड़ के आसपास राजपूतों का उपद्रव निरन्तर बढ़ता ही जा रहा था और उसे दवाने में शाहजादे अकबर को विशेष सफलता नहीं मिल रही थी, एवं औरंगजेब ने उसे सोजत और जेतारण की ओर भेज दिया तथा शाहजादे आजम को उसके स्थान पर चित्तौड़ में नियुक्त किया। जून २६, १६८० ई० को आजम चित्तौड़ पहुँचा। वहाँ से देबारी घाटी में होते हुए उसे उदयपुर की ओर बढ़ना था।

<sup>&</sup>lt;sup>५१</sup>ग्रौरंग०, ३, पु० ३४४-५।

पुर--मेवाड़ राज्य में स्थित यह क़स्बा भीलवाड़ा शहर से ७ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है; मुग़ल काल में यह क़स्बा उसी नाम के परगते का प्रधान

सम्भवतः इसी उद्देश्य से चित्तौड़ में विशेष रूप से सैनिक प्रबन्ध करना आवश्यक जान पड़ा और जुलाई १६८० ईं के लगभग रामसिंह राठौड़ को चित्तौड़ में नियुक्त किया गया था। सितम्बर ९, १६८० ईं० को औरंगजेब ने रामसिंह को चित्तौड़ से अजमेर वापस बुलवा लिया। "

चित्तौड़ से लौटकर रामसिंह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में अजमेर पहुँचा। औरंगज़ेब ने सितम्बर ३० को उसे जालोर की फ़ौजदारी पर नियुक्त किया और अपनी इस नई फ़ौजदारी का काम सम्हालने के लिए उसे रवाना किया। इस समय रामसिंह का मनसब डेढ़ हजारी जात-डेढ़ हजार सवारों का था; औरंगजेब ने इन डेढ़ हजार सवारों में से सात सौ सवार दो-अस्पा कर उसके मनसब में वृद्धि की। जालोर के लिए रवाना होते समय रामसिह को उसके मनसब के उपयुक्त खिलअत और सुनहली भालर का साज दिया गया । " इन दिनों औरंगजेब रामसिंह से बहुत प्रसन्न था, एवं उसे विश्वास था कि जोधपूर के राठांड़ों के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा था, उसमें रामिसंह से पर्याप्त सहायता मिल सकती थी। इसी कारण रामसिंह की सिफ़ारिश पर औरंगज़ेब ने नवम्बर ८, १६८० ई० के दिन जोधपुर के स्वर्गीय महाराजा जसवन्तसिह के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री राजिसांह के पुत्र गोपीनाथ को डेढ़ सदी जात-तीस सवारों का नया मनसब देकर खाँ जहाँ की अधीनता में डाक चौकी पर नियुक्त किया।"

<sup>ं</sup> मा० भ्रा॰, पृ० १६३-१६४; ग्रौरंग०, ३, पृ० ३४५-६; जय० श्रख्न०, श्रौर०, २३ (४), पृ० २३४।

<sup>&</sup>lt;sup>५४</sup>जय० श्रस्न०, श्रौरं०, २४ (१), पु० ३२।

<sup>&</sup>quot;जय० श्रःख०, झौरं०, २४ (१), पृ० ११८; स्यात०, १,पृ० २५३।

इधर शाहजादा अकबर सोजत से शाही सेना का संचालन कर रहा था । राठौड़ राजपूत मारवाड़ के समस्त दक्षिण प्रदेश में उपद्रव मचा रहे थे, और इन्हों उपद्रवों को दबाने के उद्देश्य से उक्त प्रदेश की रक्षा और शासन का विशेष प्रबन्ध किया जा रहा था। उसी सिलसिले में रामिसह की नियुक्ति जालोर में की गई थी। रामिसह अजमेर से सीधा जालोर पहुँचा और वहाँ उसने अपनी इस नई फ़ौजदारी का काम सम्हाला। किन्तु इस दार एक-डेढ़ मास से अधिक जालोर ठहरने का उसे अवसर न मिला। दिसम्बर १६, १६८० ई० को औरंगजेब ने हुक्म दिया कि रामिसह राठौड़ सत्रह सौ राठौड़ों को लेकर शाहजादा कामबख्श के बख्शी मुहमद नईम की सेना में सम्मिलत हो जावे। "

सितम्बर (१६८० ई०)माह के अन्त के बाद कोई डेढ़ मास तक अकबर ने युद्ध में बड़ी ढिलाई दिखाई। अकबर नाडोल में था और तहाव्वर खाँ देसूरी में डेरा डाले हुए पड़ा रहा। परन्तु औरंग-जेब इस ढिलाई से असन्तुष्ट हो उठा और जल्द ही मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए उसने हुक्म दिया, एवं अकबर स्वयं देसुरी आया और उसने तहाव्वर को जीलवाड़े की घाटी की तरफ़ भेजा। अकबर की सहायता के लिए औरंगजेब ने रहेल्ला खाँ के साथ बहुत सा धन और सेना भेजी। नवम्बर ३० को शाहजादे कामबख्श के बख्शी मुहम्मद नईम को भी औरंगजेब ने अकबर की सेना में सिम्मलित

शाही मनसबदार बनने से पहिले गोपीनाथ बहुत समय तक रामसिंह के साथ भी रहा था। रसाल कवि ने रामसिंह के श्रन्य सुभट सेनानायकों का वर्णन करते समय गोपीनाथ का भी उल्लेख किया है। राम०, पृ० ७६।

<sup>्</sup>रभौरंग०, ३, पृ० ३४६-८; जय० ग्रस्त०, ग्रौरं०, २४ (२), पृ० १७०; २४ (१), पृ० १५६।

होने को भेजा और दिसम्बर १६ को रामिंसह को हुक्म भेजा गया कि वह मुहम्मद नईम के साथ जा मिले । इसके एक सप्ताह बाद ही औरंगज़ेब को ज्ञात हुआ कि विद्रोही राठौड़ों का दल सोजत और जैतारण परगनों में उपद्रव मचा रहा था तथा उनका सामना करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा था। औरंगज़ेब के मतानुसार इस अवसर पर जालोर में नियुक्त रामिंसह राठौड़ को भी उचित कार्यवाही करनी थी, अतएव उसकी इस ढिलाई के लिए औरंगज़ेब ने रामिंसह को दण्ड दिया और उसके मनसब में पाँच सदी जात—पाँच सौ सवार कम कर दिए गए।

इसी बीच अक्तूबर १६, १६८० ई० को महाराणा राजिसह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जयिंसह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। नवम्बर २२, १६८० ई० को तहाव्वर खाँ जीलवाड़े जा पहुँचा था, परन्तु उसके बाद पुनः अकबर ने युद्ध में ढिलाई करना आरम्भ कर दी। अपने पत्रों में अकबर औरंगजेब के सामने अपने सेनानायकों की शिकायत करता था, किन्तु इन्हीं हफ़्तों में वह राठौड़ों से मिल कर औरंगजेब को गद्दी से उतार कर उसके स्थान पर स्वयं सम्प्राट् बनने का आयोजन कर रहा था। महाराणा और राठौड़ों ने उसकी पूरी-पूरी सहायता करने का वचन दिया और उसके बदले में महाराणा को कुछ परगने तथा अजीतिसह को जोधपुर का राज्य देने का वादा किया। यह भी निश्चित हुआ कि जनवरी १, १६८१ ई० को अकबर

<sup>&#</sup>x27;'श्रौरंग॰, ३, पृ॰ ३४०-१; उदय॰, २, पृ॰ ४६४; मा॰ श्रा॰, पृ॰ १९४; जय॰ ग्रस्त॰, ग्रौरं॰, २४ (१), पृ॰ १४९।

<sup>&</sup>lt;sup>५८</sup>जय० ग्रास्न०, ग्रौरं०, २४ (१), पृ० १७७।

स्वयं को सम्प्राट् घोषित करे और दूसरे दिन ही वह ससैन्य औरंगजेब के विरुद्ध चुल पड़े। "

दिसम्बर १६, १६८० ई० की आज्ञानुसार जालोर से चल कर इसी माह के अन्तिम सप्ताह में रामसिंह राठौड़ भी अकबर की सेना में सम्मिलित हो गया था। जब रामसिंह अकबर के पास पहुँचा, तब भी विद्रोह सम्बन्धी अन्तिम समभौते आदि की बातचीत चल रही थी। 'जोधपूर की ख्यात' में लिखा है कि—''तहाव्वर खाँ और राठौड़ रामसिंह के कहने एवं वचन देने पर (राठौड़ सेनानायक) देसूरी जाकर शाहजादा (अकबर) से मिले। तहाव्वर खाँ का पुत्र मिर्जा मानी और राठौड़ रामसिंह चाचोड़ी गाँव आए तथा वहाँ से राठौड़ों को साथ लिवा लेगए।" ख्यात० का यह कथन कहाँ तक सत्य है यह कहना कठिन है, परन्तु यदि उसे ठीक माना जावे तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विद्रोह के इस षड्यन्त्र में रामसिंह भी कुछ हद तक सम्मिलित हो गया था । किन्तु रामसिंह की आगे की कार्यवाही से यही ज्ञात होता है कि पड्यन्त्र की इस नीति से वह कदापि सहमत न था। ख्यात० में उसकी जिस कार्यवाही का उल्लेख मिलता है वह अकबर की आज्ञानुसार राठौड़ सेनानायकों को चाचोड़ी गाँव से शाहजादे के पास ले जाने तक ही सीमित रही । ये सेनानायक क्यों अकबर के पास लाए गए और उनके साथ अकबर की क्या बातचीत हो रही थी, उसके साथ रामसिंह का कोई भी सम्बन्ध नहीं जान पड़ता है। अनुमान यही होता है कि वह इस मामले में पड़ा ही न था।

<sup>&</sup>quot;उदय०, २, पृ० ५६५, ५८१-५८३; श्रौरं०, ३, पृ० ३५१, ३५४-३५६।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>'ख्यात०, २, प० ६१-६२; जोधपुर०, २, प० ४९४ फ० नो० ।

निश्चित आयोजना के अनुसार जनवरी १, १६८१ ई० को अकबर ने स्वयं को सम्राट् घोषित किया। जो शाही सेनानायक इस समय अकबर के साथ थे, उनमें से कुछ तो सहर्ष इस विद्रोह में शामिल हो गए। बाक़ी सब इस कार्यवाही के पक्ष में न थे, परन्तु वे न तो अकबर का विरोध ही कर सकते थे और न वहाँ से तत्काल भाग ही सकते थे, अतएव उन्हें विवश होकर अकबर के पक्ष में होने का दिखावा करना पड़ा । अनुमान यही होता है कि इस समय प्रारम्भ में तो, अनिच्छापूर्वक ही क्यों न हो, रामसिंह को भी अकबर का साथ देने का ढोंग रचना पडा था। जनवरी २ को रवाना होकर अकबर धीरे-धीरे ससैन्य अजमेर की ओर चला और अन्य सेनानायकों के समान रामसिंह राठौड भी तब अकबर के साथ था । उधर अजमेर में औरंगज़ेब अकबर का सामना करने की तैयारी कर रहा था। उसके स्वामिभक्त सेनानायक तेज़ी के साथ अजमेर जा रहे थे। और इसी तरह इस चढ़ाई के समय अकबर की सेना में से एक दिन खिसक कर रामसिंह राठौड़ भी जनवरी १२, १६८१ ई० को अजमेर में ही औरंगज़ेब के पास जा पहुँचा। अजमेर पहुँचते ही वह तत्काल औरंगज़ेब की सेवा में उपस्थित हुआ तथा नौ मोहरें और एक सौ रुपए भेंट किए । औरंगज़ेब रामसिंह राठौड़ की स्वामि-भिनत का यह परिचय पाकर प्रसन्न हुआ, रामसिंह को उसके मनसब के अनुरूप खिलअत दिया तथा दिसम्बर २३, १६८० ई० को उसके मनसब में जो कमी कर दी गई थी उसे रद कर उसका पहिले का-सा ही मनसब पुनः कर दिया गया।"

<sup>&#</sup>x27;श्मीरंग०, ३, पृ० ३४६-३४८; सा० ग्रा०, पृ० १६७-२००; जय० अस्त०, श्मीरं०, २४ (१), पृ० २३६।

अकबर का सामना करने के लिए औरंगज़ेब जनवरी १४ को अजमेर से स्स्नैन्य दौराई के युद्धक्षेत्र की ओर बढ़ा। रामसिंह राठौड़ भी औरंगज़ेब के साथ ही गया। दूसरे दिन दोनों सेनाओं के बीच केवल तीन मील की ही दूरी रह गई। उसी रात को औरंगज़ेब ने अपनी धूर्तता से आगामी दिन होने वाले भयंकर युद्ध की सम्भावना का भी अन्त कर दिया। तहाव्वर खाँ औरंगज़ेब के डेरे में मारा गया, और अकबर के नाम लिखे हुए औरंगज़ेब के पत्र को पढ़ कर राजपूत अकबर के प्रति सशंक हो उठे तथा उसका साथ छोड़ कर चल दिए । जनवरी १६ को प्रातःकाल में जब यह वस्तु-स्थित अक-बर को ज्ञात हुई तो भाग कर राजपूतों की ही शरण लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी चारा उसके लिए नहीं रह गया था। विद्रोही दल एवं विरोधियों को इस प्रकार विलीन होते देख कर शाही सेना में बहुत ही ख़ुशी हुई और अकबर का साथ छोड़ कर चले आने वाले सेनानायकों को पुन: पुरस्कार दिए गए; रामसिंह राठौड़ को भी सोने के जर का दुशाला मिला।

भागते हुए अकबर और लौटते हुए राठौड़ राजपूतों का पीछा करने के लिए शाहजादे शाह आलम के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई, जिसमें रामिंसह राठौड़ भी था। जनवरी २२ के लगभग जब अकबर और उसके साथी सांचोर जा पहुँचे तब उनका पीछा करने वाली शाह आलम की सेना जालोर में थी। गुजरात की राह को निरापद न जानकर अकबर मेवाड़ की ओर लौटा और वहाँ से बागड़ और दक्षिणी मालवा में होता हुआ वह महाराष्ट्र को गया,

<sup>&</sup>lt;sup>६२</sup>मा० म्रा०, पृ० २००-२०३; स्रौरंग०, ३, पृ० ३६०-३६६; जय०

जहाँ उसे शंभाजी ने शरण दी। "

शाहजादा शाह आलम अकबर को पकड़ने में विफल ही रहा, और वह जालोर की ओर से लौट कर पीछा सोजत चला आया। रामसिंह राठौड़ भी उसी के साथ था । रामसिंह को अपनी नई फ़ौजदारी में रह कर ठीक प्रबन्ध करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वहाँ निरन्तर उपद्रव और लुट-मार हो रही थी। जोध-पुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि अकबर का पीछा करते समय ''जब शाह आलम की सेना जालोर के पास से निकल रही थी, तब विद्रोही राठौड़ों ने उसके पिछले हिस्से पर हमला कर उस सेना का सामान लुट लिया और बारबरदारी के कई हाथी छीन ले गए । इस दुर्घटना से ऋद्ध होकर औरंगजेब ने . . . . रामसिंह को जालोर (की फ़ौजदारी) से हटा दिया।" सीतामऊ राजघराने सम्बन्धी कुछ ख्यातों में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है, किन्तू फ़ारसी इतिहास-ग्रन्थों में इस घटना का कहीं भी स्पष्ट विवरण नहीं पाया जाता है । कारण कुछ भी रहा हो, मई २८, १६८१ ई० को औरंगजेब ने हक्म दिया कि रामसिंह राठौड़ को बदल कर उसके स्थान पर बहलोल शीरानी को जालोर का फ़ौजदार नियक्त किया जावे। १४

मई ४, १६८१ ई० को औरंगजेब की सेवा में रामसिंह राठौड़

<sup>&</sup>lt;sup>६३</sup> मा० स्रा०, पृ० २०३, २०४; वीर०, २, पृ० ६४६; स्रौरंग०, ३, पृ० ३६६-७; उदय०, २, पृ० ४८४।

<sup>&#</sup>x27;'जोधपुर०, २, पृ० ४९७-९९; स्यात०, २, पृ० ६३ । स्यात० का सा उल्लेख राणी० में भी मिलता है ।

ज्य० ग्रस्त०, भ्रौरं०, २४ (२), पू० २३८।

की एक अर्ज़ी पेश हुई थी, जिसमें जालोर सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा था,——''मैं शाहजादा शाह आलम के साथ नियुक्त हुँ। अपनी फ़ौजदारी में केवल एक ही माह रह पाया, एवं ऐसी हालत में वहाँ की परिस्थित और शासन-व्यवस्था की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेना मेरे लिए कठिन था। सारा परगना उजड़ गया है। जो गाँव और क़स्बे आबाद थे, वे भी उप-द्रवियों की लट-मार तथा शाही सेनाओं के निरन्तर आते-जाते रहने से पूरी तरह बरबाद हो गए हैं। सारी खेती नष्ट हो गई है। परगने में आवश्यक प्रबन्ध के अतिरिक्त और भी अधिक सैनिक वहाँ रखे हैं, किन्तु सारी व्यवस्था और हालत ऐसी बिगड़ी हुई है कि वहाँ मेरा जाना आवश्यक हो गया । यदि दो माह के लिए छुट्टी मिल जावे तो जालोर जाकर वहाँ ठीक प्रबन्ध कर दुँ, जिससे कि परगने की हालत सधर जावे।" औरंगजेब ने रामसिंह की प्रार्थना को उचित समभा एवं शाह आलम को लिखवा भेजा कि जालोर जाकर वहाँ का प्रवन्ध करने के लिए मई २३, १६८१ ई० से रामसिंह को छट्टी दी जावे।

पुनः जालोर के पिछले फ़ौजदार बिहारी फ़तेह खाँ की तरफ़ साम्प्राज्य का कोई पाँच हजार रुपया लेना बाक़ी था। फ़ौजदारी सम्हलवाते समय उसने यह हिसाब साफ़ नहीं किया था। इधर दिलेर खाँ के रामसिंह में कोई आठ हजार रुपए लेना निकलते थे। वे पाँच हजार वसूल होने की कोई सम्भावना नहीं देख पड़ती थी, और इधर दिलेर खाँ अपने रुपए वसूल करने के लिए सैनिक भेज-भेज कर ताकीद कर रहा था, जिससे रामसिंह की कठिनाइयाँ और भी बढ़ती जाती थीं। रामसिंह ने अपनी ये कठिनाइयाँ भी औरंगज़ेब के सम्मख रख दीं। औरंगज़ेब ने वजीर असद खाँ को हक्म दिया कि वह फ़तेह खाँ से रामसिंह को वे पाँच हज़ार रुपए दिलवा देने का प्रबन्ध कर दे। "

औरंगज़ेब ने रामसिंह की छुट्टी मंजूर कर ली थी, और सम्भ-वतः उसे मई २३, १६८१ ई० को शाह आलम ने भी छुट्टी दे दी होगी, परेन्तु रामसिंह छुट्टी पर नहीं गया । फ़रवरी, १६८१ ई० से ही महाराणा और मुग़ल साम्प्राज्य के बीच सन्धि की बातें शाह-जादा आजम के द्वारा चल रही थीं। इस समय आजम चित्तौड़ में ठहरा हुआ था। अन्त में यह तय हुआ कि राजसमंद तालाब के उत्तरी किनारे पर आजम और महाराणा जयसिंह की भेंट हो। आजम पहिले से उस नियुक्त स्थान पर पहुँच गया और दिलेर खाँ के द्वारा जयसिंह को बुलवा भेजां। जून १४, १६८१ ई० के दिन भेंट होने का निश्चय हुआ । इस समय जब आज़म राजसमंद की ओर गया, तब रामसिंह भी उसके साथ था। भेंट के समय महाराणा की पेशवाई कर उसे आज़म के पास ले आने को दिलेर खाँ, और हसन अली खाँ के साथ ही रामसिंह को भी भेजा गया था। यों जून १४ को राजसमंद की सन्धि हुई और मेवाड़ के साथ मुग़लों के इस युद्ध का अन्त हुआ । "

इस भेंट के बाद आज़म चित्तौड़ की ओर लौट गया, और बहुत करके राजसमंद से ही रामिंसह जालोर लौट गया होगा। इस समय तक उसे ज्ञात हो चुका था कि जालोर की फ़ौजदारी पर उसके बजाय बहलोल शीरानी की नियुक्ति हो चुकी थी। एवं उसे जालोर की फ़ौजदारी सम्बन्धी अपना सारा मामला और हिसाब साफ़ करना

९५ जय० ग्रस्त०, ग्रोरं०, २४ (२), पु० १७०।

<sup>&</sup>quot;मा० म्रा०, पृ० २०७-२०६; बीर०, २, पृ० ६३१, ६४४-६; उदय०, २. प० ४८७-८: ग्रोरंग०. ३. प० ३६६-३७१।

था। इसी समय जालोर जाते हुए या जालोर पहुँचने पर रामिंसह ने स्वर्गीय 'ग्रहाराजा जसवन्तिंसह के विश्वस्त तथा स्वामिभक्त सेनानायक नरिंसहदास राठौड़ को पकड़ लिया। नरिंसहदास दुर्गादास आदि वीरों का साथी था, एवं इस समय मुग़ल साम्राज्य में यत्र-तत्र लूट-मार करना या उपद्रव मचाना ही उसका प्रधान कार्य बन गया था। शाही आज्ञानुसार उसे केंद्र करना रामिंसह के लिए आवश्यक हो गया था। इसकी सूचना औरंगजेब के पास जून २५, १६८१ ई० को अजमेर पहुँची। अब तक बहलोल शीरानी जालोर नहीं पहुँचा था, और न कुछ समय तक उसके वहाँ पहुँचने की आशा ही थी, एवं रामिंसह को हुक्म दिया गया कि वह स्वयं तो नरिंसहदास को लेकर अजमेर चला आवे और अपने पीछे आवश्यक सैनिक जालोर में छोड़ दे, जो बहलोल के वहाँ पहुँचने तक जालोर में उचित प्रबन्ध रखें। "

रामिंसह को जालोर में रहते कोई एक माह के लगभग हो गया था, जब औरंगजेब की उपर्युक्त आज्ञा के अनुसार उसे जालोर से अजमेर के लिए रवाना होना पड़ा। जुलाई २० के लगभग वह अजमेर पहुँचा, और जुलाई २४ को औरंगजेब की सेवा में उपस्थित होकर उसने नौ मोहरें भेंट की। जुलाई ३० को जब रामिंसह शाही दरबार में पुन: उपस्थित हुआ, तब औरंगजेब ने उससे जालोर के हाल

<sup>&</sup>quot;नर्रासहदास—यह दयालदास उदावत राठौड़ का पुत्र था। उसका विशेष विवरण नहीं मिलता है; यत्र-तत्र उल्लेखों के लिए देखो—ख्यात०, २, पू० २, ७, ५३, ५६।

नर्रासहदास शाही दरबार में पहुँचा या नहीं श्रौर श्रागे चलकर उसका क्या हुश्रा, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है।

पूछे और वहाँ यरसात कव और कैसी हुई है यह जानना चाहा। रामिंसह को जालोर छोड़े कुछ समय हो गया था एवं लसने जालोर सम्बन्धी बातों की अनिभज्ञता ही प्रगट की और निवेदन किया कि जिस समय वह जालोर में था तब श्रावण माह (जून २०-जुलाई २०, १६८१ ई०) में एक बार बरसात हुई थी। "

रामसिंह की जालोर की फ़ौजदारी इस प्रकार समाप्त हुई। औरंगज़ेब ने मेवाड़ के साथ सिन्ध कर ली थी और मारवाड़ पर शाही आधिपत्य हो चुका था। विद्रोही राठौड़ अब भी यत्र-तत्र लूट-मार कर रहे थे, परन्तु उनकी शिक्त पूर्णतया घट चुकी थी। इसके विपरीत विद्रोही शाहजादे अकबर के दक्षिण जाकर मरहठों से मिल जाने से औरंगज़ेव के सम्मुख एक नई ही समस्या उठ खड़ी हुई थी। यों औरंगज़ेव के साथ ही रामसिंह भी पुनः दक्षिणी भारत की ओर आकृष्ट हुआ।

## ४. दिच्चण की अन्तिम यात्राः रामसेज के किले का घेराः कल्याण-भिवण्डी का युद्ध और रामसिंह की मृत्युः उसकी रानियों का रतलाम में सती होनाः १६८१-१६८३ ई०

जुलाई, १६८१ ई० में रामसिंह का मनसब डेढ़ हजारी— चौंदह सौ सवार का था, जिनमें से सात सौ सवार दो-अस्पा थे। जुलाई ३१, १६८१ ई० को औरंगज़ेब ने रामसिंह के इस मनसब में पाँच सदी जात बढ़ाने तथा तीन सौ सवार और दो-अस्पा किए जाने का हुक्म दिया, जिससे रामसिंह का मनसब अब बढ़ कर दो हजार

<sup>&</sup>lt;sup>६°</sup>ग्राख० ग्रौरं०, २४, पृ० २४, ४६, ६२-६३ ।

जात-चौदह सौ सवारों का होगया जिनमें से एक हजार सवार दो-अस्पा थे रं रामसिंह के मनसब में वृद्धि तो कर दी गई, परन्तु इस बढ़े हुए मनसब की जागीर उसे कुछ समय तक नहीं मिली, एवं अगस्त २८, १६८१ ई० को औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि जहाँ तक रामसिंह को यह नई जागीर न मिल जावे, वह दो-अस्पा घोड़ों की ख्राक का खर्चा न करे। अक्तुवर २०, १६८१ ई० को जाकर कहीं रामसिंह को दी जाने के लिए आवश्यक जागीर की तजवीज होकर उसे प्रदान करने की आज्ञा हुई। मालवा में रतलाम परगने से लगे हुए वदनावर और रामगढ़ के परगने उसे दिए गए। इन परगनों की आमदनी तव त्रमशः ४० और १४ लाख दामों की थी। ये दोनों परगने दिलेर खाँ की जागीर में थे, एवं वे दिलेर खाँ से छुड़ा कर रामसिंह को दिए गए, और इनके बदले में दिलेर खाँ को इला-हाबाद सुबे में जागीर देने का हुक्म हुआ। " बदनावर और रामगढ़ के परगने रामसिंह को उसके बढ़े हुए मनसब के अनुरूप जागीर पुरी करने के लिए यों व्यक्तिगतरूपेण प्राप्त हुए। ये परगने कब तक रामसिंह के अधिकार में रहे यह कहना कठिन है, क्योंकि उसके मनसब में इस समय निरन्तर परिवर्तन होते रहे और इस घटा-बढ़ी में कौन से परगने कब उसके अधिकार से निकल गए इसका विवरण प्राप्त नहीं है । रामसिंह की मृत्यु के बाद तो उनका पुनः शाही अधिकार में चला जाना निश्चित ही था।

मेवाड़ के साथ सिन्ध हो गई थी। मारवाड़ और आस-पास के प्रदेशों के शासन की भी ठीक व्यवस्था करके औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। अप्रेल ५, १६८० ई० को शिवाजी की मृत्यु

<sup>&</sup>lt;sup>°°</sup> ग्रख़० ग्रौरं०, २४, पु० ६३, ७०।

होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र शंभाजी उसका उत्तराधिकारी बन कर मरहठों का राजा बना। मुग़ल साम्राज्य के विरोध की नीति को उसने जारी रखा था। विद्रोही शाहजादे अकबर के दक्षिण जा पहुँचने से अब वहाँ की राजनैतिक परिस्थिति और भी उलभ गई। पुनः वीजापुर और गोलकुण्डा के स्वाधीन राज्यों को जीत कर उन्हें मुग़ल साम्राज्य में मिलाने को औरंगजेब पहिले से ही उत्सुक था। अतएव औरंगज़ेब ने ससैन्य दक्षिण जाने का निश्चय किया । जुलाई ३१, १६८१ ई० को आजम एक बड़ी सेना लेकर आगे रवाना हुआ और सितम्बर ८, १६८१ ई० को औरंगज़ेब स्वयं अजमेर से दक्षिण के लिए चल पड़ा। औरंगज़ेब के साथ रामसिंह और उसके साथी भी दक्षिण को चले । दक्षिण के लिए रवाना होने से पहिले औरंगजेब ने अपने विभिन्न सेनानायकों के सैनिकों आदि का पूरा प्रबन्ध देख लिया था, और उसी सिलसिले में अगस्त २८, १६८१ ई० को उसने आज्ञा दी थी कि बल्लु चौहान का पुत्र नथमल और मदनसिंह रामसिंह के सैनिक दल के साथ रहें। नथमल का मनसब तीन सदी जात-चालीस सवार का था और मदनसिंह का मनसब डेढ़ सदी जात-बोस सवार का था।" औरंगजेब ससैन्य बुरहानपुर की ओर

<sup>ँ</sup> ग्रौरंग०, ३, पृ० ३७१; ४, पृ० २७२-७, २६१; मा० ग्रा०, पृ० २११, २१२; ग्रांस० ग्रौरं०, २४, पृ० १४२।

नथमल का पिता बल्लू चौहान, सांचोरा सावन्तींसह का पुत्र एवं महेशदास राठौड़ का बीर साथी बल्लू सांचोरा ही था या नहीं, यह निश्चित रूपेण नहीं कह सकते हैं। नैणसी० में बल्लू के केवल दो पुत्र, वेणीदास ग्रौर नरहर के ही नाम दिए हैं; वहाँ नथमल का नाम नहीं मिलता है (१, पु० १७६-१७७)।

मदनसिंह कौन था, यह ज्ञात नहीं हो सका।

बढ़ रहा था। राह में से ही नवम्बर ७ को उसने अपने विश्वस्त सेनानायक हसन अली खाँ को चौदह हजार सेना के साथ महाराष्ट्र के तल-कोंकण प्रदेश की ओर भेजा। दलपत बुन्देला के समान रामिंसह राठौड़ और उसके सैनिक भी संभवतः हसन अली खाँ के साथ इसी समय भेजे गए थे। रें रामिंसह राठौड़ की गणना इस समय मुग़ल साम्प्राज्य के वीर अनुभवी सेनानायकों में होने लगी थी एवं उसे अपने साथ रखने को प्रत्येक सेनापित उत्सुक रहता था। नवम्बर १०, १६८१ ई० को बुरहानपुर के सूबेदार, खान जमान की अर्जी औरंगजेब की सेवा में पहुँची जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि रामिंसह को उसके साथ नियुक्त किया जावे, किन्तु औरंगजेब ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। रें

हसन अली खाँ बुरहानपुर से ससैन्य जुन्नर होता हुआ उत्तरी कोंकण की ओर बढ़ा। मुग़ल सेना का सामना करने का मरहठों को साहस न हुआ। तल-कोंकण में उतरने के लिए मुग़ल सेना नानाघाट दर्रे में घुसी, तब मरहठों ने उसके पिछले हिस्से पर हमला किया। युद्ध में दोनों ओर के सैनिक और सेनानायक मारे गए, परन्तु मरहठे मुग़ल सेना को रोकने में सफल नहीं हुए। फ़रवरी, १६८० ई० के पहले सप्ताह में हसन अली खाँ ने कल्याण पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन कल्याण ठहर कर हसन अली खाँ नासिक की ओर लौट गया। तल-कोंकण की इस सारी चढ़ाई में रामिंसह

<sup>&</sup>lt;sup>ण </sup> स्रख्न० स्रौरं०, २४, पृ० ३०६; स्रौरंग०, ४, पृ० २६४; जय० स्रख्न०, स्रौरं०, २४, प्० ५४६; भीम०, १, प्० १७२।

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup> ग्रांख० ग्रौरं०, २५, पू० ३१२।

हसन अली खाँ के साथ ही था और इन युद्धों में वह वीरतापूर्वक लड़ा था।"

औरंगज़ेव नवम्बर १३, १६८१ ई० को बुरहानपुर पहुँचा। फ़रवरी २८, १६८२ ई० को वहाँ से रवाना होकर मार्च २२ को वह औरंगाबाद आया। वहाँ से उसने शहाबुद्दीन खाँ को ससैन्य नासिक की ओर मरहठों का सामना करने भेजा; दलपत बुन्देला की नियुक्ति शहाबुद्दीन के साथ की गई और रामसिंह राठौड़ तथा उसके सैनिकों को भी शहाबुद्दीन की सेना में सम्मिलित होने का हुक्म मिला। खानदेश में नासिक के आस-पास के अन्य छोटे-मोटे किलों को जीतने के बाद अप्रेल के प्रारम्भ में शहाबुद्दीन ने रामसेज किले का घेरा डाला। "

रामसेज का यह किला नासिक से कोई ७ मील उत्तर में समुद्र-सतह से ३२७३ फुट ऊँची पहाड़ी के शिखर पर बना हआ है। इस समय यह किला एक अनुभवी वीर मरहठा किलेदार के आधीन था। उसने किले के बचाव और सुरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न किया। किले पर हमला करने के मुग़ल सेना के सारे प्रयत्न विफल ही रहे। अन्त में शहाबुद्दीन ने लकड़ी का एक बुर्ज बनवाया, जिस पर से किले में गोलाबारी की जा सके। इस बुर्ज़ को बनाने में बड़ी मिहनत पड़ी और बहुत सा द्रव्य व्यय हुआ, फिर भी इससे यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचा। ""

<sup>ँ</sup> जय० ग्रात्त०, ग्रौरं०, २४, पृ० ७४, इद, ६१, ११४, १४४, १४६, ४४६; भीम०, १,पृ० १७२-३; ग्रौरंग०, ४,पृ० २६४।

<sup>&</sup>quot; मा० म्रा०, पू० २१४, २१७; भोम०, १, पू० १७६; ख्रिक्ती०,२, पू० २८१-२; जय० म्रख्र०, म्रौरं०, २४, पृ० २१२; म्रौरंग०, ४, पृ० २९४-६।

इधर मई के प्रारम्भ में क़िला का घेरा डालने वाली सेना पर आक्रमण करने के लिए रूपाजी भोंसले और मानाजी मोरे के सेना-पतित्व में मरेहठों की एक सेना दक्षिण से रामसेज की ओर बढी। औरंगजेब ने यह समाचार सुन कर शहाबुद्दीन की सहायता के लिए खान जहाँ को ससैन्य रामसेज भेजा। मरहठों की यह सारी सेना तो रामसेज तक नहीं पहुँची, किन्तु उसके कुछ दलों ने वहाँ तक बढ़ कर मुग़ल सेना के मोरचों पर हमले किए । मई ७ को रात के समय उन्होंने पहिले दलपत के मोरचों पर हमला किया और बाद में रामसिंह राठौड तथा उसके सैनिकों को उनका सामना करना पडा; इस रात्रि-युद्ध में रामसिंह स्वयं भी लड़ा । उन्होंने बहुत से मरहठों को मारा तथा अन्त में उन्हें हरा कर भगा दिया । इस युद्ध में रामिसह के नौ आदमी मारे गए और ७० सैनिक घायल हुए थे।" इसी तरह मई १३ और १४ को रामसेज का घेरा डालने वालों पर मरहठों के दलों ने और भी हमले किए। मई १४ को खान जहाँ रामसेज जा पहुँचा । उसे रामसेज की ओर आते देख कर शहाबुद्दीन ससैन्य वहाँ से मरहठों की इस सेना का सामना करने को एक दिन पहिल्डे ही रामसेज से रवाना हो गया। शरीफ़ खाँ भी नासिक से बहुत-कुछ सेना लेकर शहाबुद्दीन से जा मिला। मई १४ को नासिक से पश्चिम में मरहठों के साथ डट कर युद्ध हुआ जिसमें हार कर मरहठे भाग खड़े हुए। शाही सेना के भी अनेकों मनसबदार और सैकड़ों सैनिक मारे गए या घायल हए। "

<sup>ँ</sup>जय० ग्रस्त०, श्रीरं०, २४, पृ० ३०६, ३१८, ५३०; स्रफ़ी०, २, पृ० २८२; भीम०, २, पृ० १७६; श्रीरंग०, ४, पृ० २६६।

<sup>ँ</sup>जय० भ्रात्त०, भ्रौरं०, २४, पृ० ३१८, ३२१, ३३०; मा० भ्रा०, पृ० २१८; जोधे शकावळी; भ्रौरंग०, ४, पृ० २६६। मा० म्रा० के श्राधाद पर

सहायता के लिए आई हुई मरहठों की सेना को लौटना पड़ा, परन्तु अब तक रामसेज किले पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ था, एवं औरंगजेब बहुत ही कुद्ध हो उठा। इस किले को जीतने में शहाबुद्दीन की मदद के लिए क़ासिम खाँ के नाम भी रामसेज जाने का हुक्म मई १९ को भेजा गया। इधर शहाबुद्दीन ने भी मई २७ को किले पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। शाही सेना किले की ओर बढ़ी और साथ ही शाही तोपों ने किले की एक बुर्ज पर गोलाबारी की। गोलों की इस मार से भग्न होकर जब यह बुर्ज गिरा तब तक शाही सैनिक उसके पास तक पहुँच चुके थे, जिससे अनेकों शाही सैनिक उसके नीचे दब कर मर गए या घायल हुए। इस दुर्घटना के बाद शाही सेना पीछे हट आई और आक्रमण का यह प्रयत्न विफल ही रहा। "

रामसेज के इस घेरे के प्रारम्भ से ही रामिसह राठौड़ और उसके सैनिक पूरी तत्परता के साथ उसमें लगे हुए थे, एवं इन सारे प्रयत्नों में हाथ बँटा रहे थे। मई २८ को औरंगजेब ने हुक्म दिया कि रामिसह और उसके सैनिकों को शहाबुद्दीन की सेना से वापस औरंगाबाद बुला लिया जावे, एवं मई २७ के इस असफल आकम्ण के चार-पाँच दिन बाद ही रामिसह और उसके सैनिकों को शाही दरबार के लिए रवाना हो जाना पड़ा। जून, १६८२ ई० के पहिले सप्ताह में वह औरंगाबाद पहुँचा होगा। "

श्रोरंग०, ४, पृ० २६७ पर इस युद्ध का मई २० के दिन होना लिखा है, परन्तु जय० श्रख़०, श्रौरं०, २४, पृ० ३३० पर शरीफ़ खाँ के पत्र के श्राधार पर यह युद्ध मई १४ को होना बताया है, जो श्रधिक ठीक श्रौर विश्वसनीय है।

<sup>&</sup>lt;sup>८°</sup>जय० म्राख्न०, म्रोरं०, २४, पृ० ३२४, ३४८; म्रोरंग०, ४, पृ० २६७। <sup>८°</sup>जय० म्राख्न०, म्रोरं०, २४, पृ० ३४६।

इधर जुन १४, १६८२ ई० को औरंगजेब ने शाहजादे आजम को एक बड़ी, सेना देकर औरंगाबाद से बीजापूर की ओर रवाना किया। सम्भवतः इसी समय रामसिंह और उसके सैनिकों की भी नियुक्ति आजम की सेना में की गई थी, परन्तु उसके इग्यारह दिन बाद ही जुन २५ को औरंगजेब ने राम!सह को आजम की सेना से बदल कर पीछा शहाबुद्दीन के साथ नियुक्त कर दिया। हसन अली खाँ और कलीच खाँ को आजम की सेना में सम्मिलित होने का हुक्म दिया जा चुका था, एवं रामसिंह को भी आजम के साथ रहने देना आवश्यक नहीं जान पड़ा होगा। जून १४ से जून २५ के लगभग तक रामसिंह राठौड़ आजम के साथ रहा या आजम की सेना में नियुक्ति होते हुए भी शाही दरबार में औरंगाबाद ही बना रहा यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। इस समय रामसिंह का मनसब डेढ़ हजारी जात-हजार सवारों का था जिनमें से छः सौ सवार दो-अस्पा थे। जुलाई ३१, १६८१ ई० को बढ़ाया गया मनसब पुनः क्यों कम किया गया, एवं यह कमी कब की गई थी, इसका कोई भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। "

शहाबुद्दीन इस समय भी रामसेज का घेरा डाले उस किलें को जीतने का प्रयत्न कर रहा था, एवं रामसिंह अपने साथियों और सैनिकों को लेकर जुलाई, १६८२ ई० के प्रारम्भिक दिनों में पुनः

मा० ग्रा०, पृ० २१६ के ग्राधार पर श्रौरंग०, ४, पृ० २६७ पर मई के ग्रन्त में हयात खाँ को सजावल के तौर पर रामसेज भेजने का उल्लेख किया गया है। हयात खाँ को जून ५ के दिन उक्त ग्राज्ञा दो गई थी। जय० ग्रख़०, ग्रौरं०, २५, पृ० ३६५।

<sup>े</sup>मा० ग्रा॰, पृ० २१६; जय० ग्रातः, ग्रोरं॰, २४, पृ० ३८४, ४१४, ४१४; ग्रौरंग॰, ४, पृ० २६८, ३६४।

रामसेज लौट आया। क़ासिम खाँ भी तब रामसेज में ही था और शहाबुद्दीन की सहायता कर रहा था। जुलाई ७ को किले पर धावा किया गया। किले की दीवालें ऊँची थीं और क़िले वाले ऊपर से पत्थर बरसाने लगे, जिनकी चोटें खाकर कई शाही सैनिक मर गए। शाही सेना को विफल होकर लौटना पड़ा। 4

इधर इन्हीं दिनों क़ासिम खाँ और शहाबुद्दीन में अनबन हो गईं जिससे शाही सेना को सफलता मिलना असम्भव-सा हो गया। इस खटपट का हाल जब औरंगजेब को ज्ञात हुआ तो उसने जुलाई १३ के दिन क़ासिम खाँ को लौट आने का हुक्म दिया। जुलाई १६ को औरंगजेब ने रामसेज किले का काम सम्हालने का खान जहाँ को हुक्म दिया। शहाबुद्दीन को आजम की सेना में सम्मिलित होने की आज्ञा दी गई। रामसेज के किले सम्बन्धी मामले पर सलाह करने को जुलाई २४ के दिन औरंगजेब ने खान जहाँ को औरंगाबाद बुलवा भेजा। किन्तु इसी अरसे में शहाबुद्दीन और कासिम खाँ में मेल हो गया था एवं औरंगजेब ने उन्हें रामसेज में ही वने रहने की आज्ञा दे दी। "

इस आपसी अनबन के होते हुए भी शहाबुद्दीन किले पर आक-मण करता ही रहता था। जुलाई १७ को जो हमला हुआ उसमें चार शाही सैनिक किले की दीवार तक पर चढ़ गए, किन्तु किले के रक्षकों ने उन्हें मार डाला एवं चढ़ने का प्रयत्न करते हुए अन्य शाही सैनिकों को मार भगाया। आक्रमणकारियों को यो विफल होकर पुनः लौटना पड़ा। इसके कोई एक सप्ताह बाद लगभग एक हजार मरहठों

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>जय० ऋख़०, ऋौरं०, २५, पु० ४५५।

<sup>ॅ</sup>जय० झख०, ग्रीरं०, २४, पृ० ४४८, ४६३, ४८३, ४६३।

का दल रामसेज की ओर आया, और किले में घिरे हुए सैनिकों की सहायतार्थ उन्होंने शाही सेना के मोरचों पर हमला किया। लड़ाई में बहुत से मरहठे मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। इन्हीं आक-मणों में तथा मरहठों का सामना करते हुए रामिसह के भी सात सैनिक मारे गए और १७० सिपाही घायल हुए थे। अपने बढ़े हुए मनसब में जो कमी हो गई थी वह रामिसह को बहुत ही खटक रही थी, एवं अगस्त के प्रारम्भ में उसने शहाबुद्दीन को बाध्य किया कि मई ७, १६८२ ई० के युद्ध में रामिसह की कार्यवाही की पूरी-पूरी रिपोर्ट औरंगज़ेब की सेवा में पेश करे। उसके कुछ ही दिन बाद रामिसह ने स्वयं भी अपनी सेवाओं का उल्लेख करते हुए, अपने बढ़े हुए मनसब में पाँच सदी जात की की गई कमी को रद किए जाने की प्रार्थना की। रामिसह की यह अर्जी अगस्त १६, १६८२ ई० को औरंगज़ेब के पास पहुँची। औरंगज़ेब ने तत्काल ही कोई वृद्धिन कर भविष्य में उसकी प्रार्थना पर विचार करने की आशा बँधवाई। "

उधर जुलाई के अन्तिम दिनों में बरसात ज्यादा होने से रामसेज पर आक्रमण नहीं हो रहे थे, एवं अगस्त ९ को औरंगज़ेब ने दो और दूतों को हयात खाँ के पास रामसेज भेजा कि किले पर आक्रमण के लिए वे ताकीद करें। परन्तु इधर क़ासिम खाँ और शहाबुद्दीन में पुनः मनमुटाव हो गया था, जिससे आक्रमण सफल नहीं हो रहे थे। अगस्त २७ को औरंगज़ेब ने क़ासिम खाँ को रामसेज से वापस बुलवा लिया। औरंगजेब हयात खाँ को भी बुलवाने की सोच रहा था, परन्तु इसी समय शह(बुद्दीन ने वादा किया कि वह सितम्बर ७ से पहिले ही किले को जीत लेगा, एवं हयात खाँ को सितम्बर २२ तक रामसेज ही ठहरने की आज्ञा दी गई। किन्तु शहाबुद्दीन अपने वादे के अनुसार किले को नहीं ले सका। खान जहाँ भी सितम्बर १५ के लगभगृ रामसेज जा पहुँचा और उसने किले के घेरे के संचालन का भार उठा लिया एवं सितम्बर २६ के दिन शहाबुद्दीन को हुक्म मिला कि वह रामसेज किले के घेरे का सारा काम तथा वहाँ के सारे शाही तोपखाने को खान जहाँ को सम्हलवा कर आज्ञानुसार रामसेज से अन्यत्र चला जावे। तदनुसार सितम्बर २८ को शहाबुद्दीन रामसेज से चल पड़ा। इसी अवसर पर औरंगज़ेब ने रामसिंह राठौड़ और उसके सैनिकों को भी रामसेज से हटा लिया; शहाबुद्दीन की सेना से बदल कर उनकी नियुक्ति शाहजादे मुईजुद्दीन की सेना में की गई। "

मरहठों का उपद्रव वढ़ने लगा था, एवं वे दूर दूर तक शाही प्रदेश पर चढ़ाई कर लूट-मार करने लगे थे। उनका सामना कर उसका अन्त कर देने को औरंगज़ेव प्रवन्ध करने लगा। शाहजादे शाहआलम के ज्येष्ठ पुत्र मुईज़ुद्दीन को उसने बुरहानपुर से बुलवाया था; वह सितम्बर १६ को औरंगाबाद पहुँचा। सितम्बर २६ को औरंगज़ेव ने उसे हुक्म दिया कि मरहठों को दबाने के लिए वह ससैन्य पेड़गाँव की ओर जावे। मुईज़ुद्दीन के साथ जाने वाले अन्य मनसबदार

<sup>&</sup>lt;sup>९६</sup> जय० ग्रस्त०, श्रोरं०, २४, पृ० ४१४, ४२४; २६ (१), पृ० १०, २६, ४३, ६७, ११३, ११४, १२⊏।

श्रौरंग०, ४, पृ० २६ पर लिखा है कि शहाबुद्दीन जून (१६ द ई०) में नासिक से बदल कर जुझर भेजा गया। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। शहाबुद्दीन सितम्बर २८, १६८२ ई० तक नासिक जिले के श्रन्तर्गत रामसेज के सामने ही डटा हुग्ना था। वहाँ से उसे पहिले श्रन्तूर जाने का हुक्म मिला, श्रौर बाद में वह श्रक्तूबर ३ श्रौर ७, १६८२ ई० को क्रमशः श्रहमदनगर तथा जुझर की श्रोर भेजा गया था। जय० श्रस्त०, श्रौरं०, २६ (१), प० ११४, १२८, १४४, १४४।

सेनानायकों में रामसिंह राठौड़ का भी नाम था। सितम्बर २८ को मुईजुद्दीन अपने साथियों तथा प्राप्य सेना को लेकर औरंगाबाद से चल पड़ा। तब रामसिंह राठौड़ रामसेज में शहाबुद्दीन के साथ था, एवं उसके पास वहाँ हुक्म पहुँचा कि वह सीधा मुईजुद्दीन की सेना में जाकर सिम्मिलित हो जावे। इस समय रामसिंह का मनसब डेढ़ हजारी जात-एक हजार सवारों का था, जिनमें से सात सौ सवार दो-अस्पा थे। "

मुईजुद्दीन औरंगाबाद से पेड़गाँव के लिए चल पड़ा, और रामिंसह राठौड़ उसकी सेना में जा मिला । परन्तु अक्तूबर १२ को उसे आदेश हुआ कि वह पेड़गाँव न जाकर अहमदनगर ही ठहरे और उस जिले की रक्षा का प्रयत्न करे । कुछ समय बाद नवम्बर ४, १६८२ ई० को उसे पुनः पेड़गाँव जाने का हुक्म मिला । उस ओर से शाही प्रदेश पर आक्रमण करने वाले मरहठों को रोकना और उन्हें मार भगाना ही अब उसका प्रधान कर्तव्य हो गया । मुईजुद्दीन के साथ रामिंसह भी पेड़गाँव को चल पड़ा । नवम्बर के अन्तिम दिनों में वे पेड़गाँव पहुँचे एवं मरहठों की देख-भाल करने को भीमा नदी पार कर उस प्रदेश में घूमने लगे। "

<sup>ँ</sup> मा० ग्रा०, पृ० २२२; जय० श्रत्न०, ग्रौरं०, २६ (१), पृ० ११३, १२०; ग्रौरंग०, ४, पृ० २६८।

पेड़गाँव (बहादुरगढ़)—अहमदनगर से कोई ४५ मील एवं श्रीगोण्डा से ६ मील दक्षिण में भीमा नदी के उत्तरी तीर पर स्थित यह स्थान उस समय मुग़ल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सैनिक केन्द्र श्रौर युद्ध-सामग्री का बड़ा भण्डार था। खान जहाँ ने 'पेड़गाँव' नाम बदल कर इसका नया नाम 'बहादुरगढ़' रखा था, एवं तब कई स्थानों में इस नए नाम से भी उसका उल्लेख मिलता है।

<sup>्</sup>सा० म्रा०, पृ० २२२; जय० म्रख्न०, म्रौरं०, २६ (१), पृ० १८७, २३६ ३३२।

औरंगज़ेव के विचारानुसार महाराष्ट्र में पुरन्धर क़िले की ओर शाही सेना भेजना आवश्यक हो गया था, एवं दिसम्बर १८, १६८२ ई० को उसने मुगल खाँ के नाम, जो इस समय मुईजुद्दीन के साथ ही था, एक फ़रमान भेजा कि वह ३३१५ सवारों का एक दल लेकर पुरन्धर की ओर जावे तथा वहाँ मरहठे विद्रोहियों को दबावे। मुग़ल खाँ के साथ जाने वालों में रामसिंह राठौड़ को भी नियुक्त किया गया । इस शाही आज्ञानुसार मुग़ल खाँ अपने साथी सेनानायकों को लेकर दिसम्बर २५ के दिन मुईजुद्दीन के पास से पुरन्धर के लिए चल पड़ा । रामसिंह भी उसके साथ गया । मुग़ल खाँ अपने सवारों के साथ बड़ी तेजी से पुरन्धर जा पहुँचा; राह में पड़ने वाले मरहठों के गाँव को लटा और आग लगा कर उन्हें जला डाला, तथा उसका सामना करने वाले दलों को हरा कर मार भगाया। उसकी इस सारी कार्यवाही का विवरण जनवरी १, १६८३ ई० को उसी की अर्ज़ी से औरंगज़ेब को ज्ञात हुआ । तब उसने दूसरे दिन ही मुग़ल खाँ के नाम हक्म भेजा कि वह औरंगाबाद को लौट आवे। उसी दिन मकहर खाँ को भी कहलाया गया कि वह कोई सवा तीन हजार सवारों के दल को साथ लेकर पेड़गाँव से ५० मील के लगभग दक्षिण-पूर्व में भीमा नदी के उत्तरी तीर पर स्थित तेम्भरणी नामक स्थान पर जाकर पड़ाव डाले । इस समय मकहूर खाँ के साथ जाने के लिए रामसिंह और उसके सैनिकों को भी हुक्म मिला। इस हुक्म के अनुसार रामिंसह तेम्भरणी गया या नहीं इसका विवरण नहीं मिलता है।

<sup>ँ</sup>जय० ग्राख़०, ग्रोरं०, २६ (१), पृ० ३६७; २६ (२), पृ० ४०, ६०, ६६, १२६।

यों रामसिंह को मकहूर खां के साथ तेम्भरणी भेजा गया था, परन्तु तब भी उसकी गणना मुईजुद्दीन की सेना के अन्तर्गत ट्री होती थी। किन्तु औरंगजेब ने रामसिंह को यहाँ भी अधिक दिन नहीं रहने दिया। जनवरी १८ के दिन उसने हुक्म दिया कि मुईजुद्दीन की सेना से बदल कर रामसिंह को रहेला खाँ की सेना में नियुक्त किया जावे। तदनुसार जनवरी २१ के लगभग पेड़गाँव के पास से रवाना होकर वह जनवरी २४ को औरंगावाद पहुँचा तथा वहाँ रुहेला खाँ की सेना में शामिल हो गया। ''

अक्तूवर, १६८२ ई० के दूसरे सप्ताह में औरंगज़ेब ने रणमस्त खाँ को ससैन्य तल-कोंकण प्रदेश पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया था। तदनुसार वह महाजे दरें में होकर तल-कोंकण में उतर पड़ा, और राह में सामना करने वाले मरहठे दलों से निरन्तर लड़ता-भिड़ता, नवम्बर के अन्तिम दिनों में वह कल्याण-भिवण्डी जा पहुँचा। वहाँ ठहर कर वह एक छोटा सा किला बनवाने लगा। रणमस्त खाँ चाहता था कि इस किले को पूरा कर वहाँ एक अच्छा शक्तिशाली थाना स्थापित करें और तब कोंकण प्रदेश में आगे बढ़े। किन्तु वह किला बन ही रहा था कि मरहठों के दल निरन्तर उस पर आक्रमण करने लगे। जनवरी, १६८३ ई० के प्रारम्भिक दिनों में जाकर वह किला पूरा हो पाया, किन्तु तब तक रणमस्त खाँ की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई थीं। उसे निरन्तर मरहठे आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ रहा था। वह कल्याड़-भिवण्डी से आगे नहीं बढ़ सका।

कोंकण में मरहठों का यह उपद्रव अधिकाधिक वढ़ने लगा।

जय० ऋस्न०, ऋरिं०, २६ (१), पृ० १३६, १५६।

<sup>ें</sup> जय० ग्रह्म०, ग्रौरं०, २६ (१), पृ० १९०, २४१, २५१, २६०, ३४३; २६ (२), पृ० ३, १०, ६५, ७४, १००। ग्रौरंग०, ४, पृ० २९९, ३००।

जनवरी के दूसरे सप्ताह में रणमस्त खाँ ने अपनी एक अर्जी में औरंग्राबाद लिख भेजा कि मरहठों के जो दल कुछ ही समय ,पहिले बीजापुर से उत्तर में धरूर के पास शाहजादे आजम का सामना कर रहे थे, वे भी अब कोंकण में उस पर आक्रमण करने के लिए वहाँ चले आए थे। रणमस्त खाँ को कई नए सैनिक भी रखना पड़े, उन्हें तनख्वाह चुकाने और सेना के अन्य व्यय के लिए भी रणमस्त खाँ के पास द्रव्य भेजना आवश्यक हो गया था। मरहठों के उपद्रव के कारण दूसरी राह खजाना भेजना खतरे से खाली नहीं था, एवं सूरत से ही उसे सीधा भिजवाने का आयोजन किया गया और इस खजाने के साथ जाने के लिए सैय्यद इज्जत खाँ, बीकानेर के राव करण का तीसरा पुत्र पदमिसह, आदि सेनानायकों को नियुक्त किया गया। यह हुक्म जनवरी १९ को दिया गया था, परन्तु इज्जत खाँ, आदि फ़रवरी ५ से पहिले कल्याण-भिवण्डी के लिए रवाना नहीं हो सके। सूरत की ओर होते हुए वे रामनगर की राह कल्याण की ओर बढ़े। "

उधर खान जहाँ नासिक से औरंगाबाद के पास होता हुआ जनवरी २० को बीजापुर की सीमा पर नान्देर की ओर चला गया था, एवं उसके स्थान पर रहेला खाँ जनवरी २५ के दिन नासिक

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> जय० श्राख०, श्रोरं०, २६ (२), पृ० १४४, ६४, ७४, ६४, १३६, १४०, १४४, २३७ ।

रामनगर—वर्तमान धरमपुर राज्य में धरमपुर शहर से २४ मील दक्षिण-पिश्चम में स्थित नगर नामक स्थान का प्राचीन नाम । मुग़ल काल में रामनगर ही इस राज्य की राजधानी था श्रौर इस शहर के नाम से ही यह राज्य भी 'राम-नगर राज्य' कहलाता था। बम्बई गेजेटियर, १८८० का संस्करण, ६, पृ० २५६, २५७; मीरात्-इ-ग्रहमदी, श्रंग्रेजी श्रनुवाद, सप्लीमेंट, पृ०१६३, १६७।

जाने के लिए औरंगाबाद से बिदा हुआ। मुईजुद्दीन की सेना से रवाना होकर रामसिंह राठौड़ और उसके सैनिक भी एक दिन पहिले ही औरंगाबाद पहुँच कर रहेला खाँ की सेना में शामिल हए थे, एवं वे भी रुहेला खाँ के साथ ही जनवरी २५ को औरंगाबाद से चल पड़े और फ़रवरी ५ को नासिक पहुँचे। जनवरी २५ को क़ासिम खाँ के पास भी हक्म भेजा गया था, एवं तदनुसार वह भी ससैन्य नासिक में रुहेला खाँ की सेना में जा मिला। किन्तु फ़रवरी १० को औरंगज़ेब ने रुहेला खाँ को वापस औरंगाबाद बुलवाने की सोची और हुक्म भेजा कि क़ासिम खाँ को नासिक में सारी सेना का भार सौंप कर वह स्वयं औरगाबाद लौट आवे। इसी सिलसिले में तीन दिन बाद यह भी हुक्म भेजा गया कि रुहेला खाँ के लौट आने पर भी रामसिंह क़ासिम खाँ के साथ ही नासिक में रहे। फ़रवरी १७ को रामसिंह को क़ासिम खाँ की सेना से बदल कर मामूर खाँ की सेना में नियुक्त किया गया, जो इस समय बीड़ के आस-पास मरहठों का सामना कर रहा था। सम्भवतः दूसरे दिन ही यह हुक्म रद कर दिया गया और रामसिंह नासिक में क़ासिम ख़ाँ के साथ ही बना रहा। "

परन्तु कल्याण-भिवण्डी से जोसमाचार आ रहे थे, वे किसी भी

<sup>ै</sup> मा० स्रा०, पृ० २२४; जय० श्रख़०, श्रौरं०, २६ (२), पृ० १४८, १६१, १५६, २०१, १६१, २०५, २१६, २२६ ।

मामूर लां के साथ इस समय की गई रामसिंह की नियुक्ति को रद करने का उल्लेख श्रल्लबारों में नहीं मिलता है। परन्तु इस हुक्म के बाद भी रामसिंह कल्याण-भिवण्डी की चढ़ाई में रहेला लां के साथ था, एवं श्रनुमान यही होता है कि इस नियुक्ति के बाद ही उक्त चढ़ाई के लिए सेनानायकों की नियुक्ति करते समय रामसिंह को क्रासिम लां के साथ ही बने रहने का हुक्म दिया गया होगा।

प्रकार सन्तोषप्रद न थे। औरंगजेब को यह आवश्यक जान पड़ा कि रणमस्त खाँ की सहायता के लिए अधिक शाही सेना भेजी जावे। अतएव फरवरी १८ को उसने नासिक हवम भेजा कि रहेला खाँ औरंगाबाद को नलौटे तथा नासिक में ही ठहरा रहे। सम्भवतः उसी दिन यह आज्ञा भी दी गई थी कि नासिक से सेना लेकर क़ासिम खाँ शीघ्र ही रणमस्त खाँ की मदद के लिए कोंकण को चल पड़े। किन्तु क़ासिम खाँ कोंकण के प्रदेश से बिल्कुल ही अनिभन्न था, एवं रहेला खाँ ने जब यह बात औरंगज़ेब को सुचित की तब उसने फरवरी २३ के दिन रुहेला खाँ को लिखवा भेजा कि वह स्वयं ही क़ासिम खाँ को साथ लेकर ससैन्य रणमस्त खाँ की सहायतार्थ कोंकण जावे। औरंगज़ेब चाहता था कि रहेला खाँ जल्द ही रवाना हो जावे एवं ताकीद करने के लिए फरवरी २५ को पुनः एक दूत भेजा गया, जिसके फलस्वरूप फरवरी २८ के दिन रहेला खाँ और क्गासिम खाँ ससैन्य नासिक से कोंकण के लिए चल पड़े। रामसिंह राठौड़ भी रहेला खाँ के साथ ही कोंकण के लिए रवाना हुआ। रामसिंह के भाई छत्रसाल और जेतिसिंह भी इस चढ़ाई में रुहेला खाँ के साथ थे। "

रामिसह रहेला खाँ के साथ कोंकण को जा रहा था, किन्तु उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ अब भी उसे घेरे हुए थीं। जालोर की फ़ौजदारी में ऊँटों की डाक-चौकी के रु० ५७५) और रास-उल्-माल के रु० ७००) अब भी रामिसह में लेना रहे थे। इन रुपयों की वसूली के लिए शाही कार्य-कर्ता रामिसह को तंग कर रहे थे, एवं रामिसह ने इस बाबत रहेला खाँ के जरिये एक अर्जी औरंगज़ें की सेवा में भेजी

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup>जय० म्रस्त्त०, म्रोरं०, २६ (२), पु० २३७, २४१, २४६, २७३, ४०६, ३६६, ४.१७ ।

जो मार्च ११, १६८३ ई० के दिन उसके सम्मुख पेश हुई। औरंग-जेब ने हुक्म दिया कि रास-उल्-माल तो ले लो और वाकी रुपया शाही लेन-देन में दाखिल कर दिया जावे। "

रणमस्त खाँ कल्याण-भिवण्डी में बैठा, अपनी सहायता के लिए आने वाली इन शाही सेनाओं की प्रतीक्षा में था। मरहठों के आक-मण उस पर होते ही रहते थे। हम्बीर राव के नेतृत्व में मरहठों का एक वड़ा दल फरवरी २७ को कल्याण-भिवण्डी की ओर आया। रणमस्त खाँ ने उस पर हमला किया जिसमें हम्बीर राव स्वयं घायल हुआ, उसका साला मारा गया तथा अन्त में मरहठे भाग खड़े हुए। शाही सेना के भी बहुत से सैनिक मारे गए। "

रहेला खाँ और उसके सैनिकों को राह में अनेकानेक कठिना-इयों का सामना करना एड़ रहा था, जिससे वह धीरे-धीरे ही आगे बढ़ रहा था। मार्च ९ के लगभग वह अतगाँव नामक स्थान पर पहुँचा, जो कल्याण-भिवण्डी से केवल २४ मील की दूरी पर है। उधर इज्जत खाँ और पदमसिंह, आदि भी रामनगर की राह कल्याण की ओर आ रहे थे। इस समय वे रहेला खाँ से अधिक दूर न थे। उन्हें भी राह में कई बार मरहठों का सामना करना पड़ा। पूर्तगालियों ने अवश्य विना किसी प्रकार की रोक-टोक के अपने दमन प्रदेश में से होकर उन्हें निकलने दिया। मार्च १३ के लगभग इज्जत खाँ, आदि भी रहेला खाँ की सेना में सम्मिलित हो गए एवं सब साथ ही कल्याण-भिवण्डी की ओर चले।

<sup>&</sup>lt;sup>९५</sup> जय० श्र**ख, श्रौरं०, २६ (२), पृ० ३१२** ।

<sup>😘</sup> जय० ग्रख़०, ग्रौरं०, २६ (२), पृ० ३३४ ।

अपने इन साथियों तथा इस सम्मिलित सेना को लेकर फरवरी १३, १६८३ ई० के दिन रुहेला खाँ कल्याण पहुँचा और रणमस्त क्षाँ के साथ जा मिला। रणमस्त खाँ ने बहुत ही अग्रह किया कि रुहेला खाँ भी कल्याण के उस नये बने हुए किले में जाकर वहाँ डेरा डाले, किन्तु क़िला छोटा था और रहेला खाँ के साथ की सेना इतनी अधिक थी कि वहाँ सब का समाना सम्भव नहीं था एवं रुहेला ख़ाँ ने उस क़िले के बाहर ही पड़ाव डाला। इस समय मरहठों का उपद्रव आस-पास बहुत था, एवं दूसरे दिन (फरवरी १४) रणमस्त खाँ कल्याण में चुपचाप बैठ रहना उचित न समभ एक सैनिक दल लेकर गश्त करने को निकला । राह में उसकी मरहठों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें अनेकों मरहठे मारे गए तथा अन्त में मैदान छोड़ कर वे भाग खड़े हुए। पुनः रुहेला खाँ के नाम एक शाही फ़रमान उसी दिन कल्याण पहुँच रहा था, जिसकी पेशवाई के लिए रहेला खाँ कल्याण से निकला । राह में उसे भी मरहठों के दल का सामना करना पड़ा। रुहेला खाँ ने उसे मार भगाया, परन्तु इस युद्ध में शाही सेना के भी कई सैनिक मारे गए। "

इसी प्रकार शाही सेना को मरहठे दलों के साथ निरन्तर युद्ध करने पड़ रहे थे। रामिंसह राठौड़ भी शाही सेना के साथ था। वह और उसके भाई भी यथा-सम्भव इन सारे युद्धों में भाग ले रहे थे। इधर रुहेला खाँ, आदि रणमस्त खाँ की सेना को साथ लेकर नासिक वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी अरसे में मार्च १८ के लग-भग हम्बीर राव २०,००० सवार और १०,००० प्यादों को लेकर शाही सेना पर आक्रमण करने के लिए कल्याण-भिवण्डी के पास तक

<sup>&</sup>lt;sup>९८</sup> जय० ग्रस्त्र०, ग्रौरं०, २६ (२), पृ० ३६४-५ ।

आ पहुँचा । रूपा भोंसले और माना मोरे भी हम्बीर राव के साथ थे । शाही सेना के पिछले भाग पर मरहठों ने हमला किया, तब तो चन्दा वल के सेनानांपक पदमसिंह, आदि ने उनका सामना किया । धमा-सान युद्ध छिड़ गया । पदमसिंह और उसके साथी बड़ी वीरता के साथ लड़े । हम्बीर राव, रूपा भोंसला और माना मोरे तीनों घायल हुए । अन्त में मरहठों के पाँव उखड़ गए और वे भाग खड़े हुए । इस युद्ध में मरहठों के दो सरदार और कोई २०० सैनिक खेत रहे । शाही सेना की ओर से पदमसिंह बहादुरी के साथ लड़ता हुआ खेत रहा । अन्य कई सेनानायक भी मारे गए । रामसिंह राठौड़ का एक भाई जेतसिंह मारा गया और दूसरा भाई छत्रसाल घायल हुआ। "

<sup>ैं</sup> जय० श्रखा०, औरं०, २६ (२), पू० ४०५-७, ४२६, ३६६, ४१७, ४०६; वयालवास री ख्यात, २, पू० २३३-२४१ ।

भ्रोरंग०, ४, पृ० ३०३ के भ्रनुसार यह युद्ध कल्याण से सात मील उत्तर-पूर्व में तितवाला नामक स्थान पर हुम्रा था।

जेधे शकावली में रूपा भोंसला को ही इस सेना का नायक बताया है (शिव चरित्र-प्रदीप, पृ० ३२), किन्तु श्रस्तबारों के श्रनुसार हम्बीर राव ही प्रधान सेना-नायक था। इस युद्ध के सभय कल्याण में उपस्थित एक दूत के कथनानुसार ही श्रद्भवारों कें उक्त उल्लेख किया गया है एवं वह श्रधिक विश्वसनीय है।

भोम॰ (१, पृ॰ १७२-३) में भूल से पदमसिंह की मृत्यु सन् १६८२ ई० में होना लिखा है।

इस युद्ध के बाद मार्च २२ के लगभग मरहठों के साथ एक श्रौर युद्ध हुन्रा था, जिसमें पीर गुलाम नामक शाही सेनानायक के नेतृत्व में शाही सैनिकों ने कल्याण-भिवण्डी से कोई ७ कोस की दूरी पर मरहठे दल पर श्राऋमण कर उसे मार भगाया था; जय० श्रख़०, श्रौरं०, २६ (२), पृ० ४२६। इस दूसरे युद्ध के श्रगले दिन मार्च २३ को ही रुहेला खाँ, श्रादि ससैन्य कल्याण से रवाना

दुर्भाग्य से इस दिन रामिंसह राठौड़ ज्वर से पीड़ित था, वह दूस युद्ध में भाग न ले सका; उसे बरवस अपने डेरे पर ही ठहरना पड़ा। युद्ध में पदमिंसह के मारे जाने का विवरण जब रामिंसह ने अपने डेरे में सुना तो ज्वर से पीड़ित होते हुए भी जिरह-बख्तर पिहन कर युद्ध में मरहठों का सामना करने के लिए जाने को वह तत्पर हुआ। किन्तु बीमारी की हालत में इतना सारा पिरश्रम वह सहन नहीं कर सका। उसका ज्वर वढ़ गया और जिरह-बख्तर पिहने हुए ही उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। "अपने घर से सैकड़ों मील दूर, दुश्मनों से सर्वत्र घिरे हुए प्रदेश में यो रामिंसह की मृत्यु हुई। वह युद्ध में भाग नहीं ले सका था, परन्तु युद्ध-यात्रा के लिए तत्पर, वीर वेश में ही रामिंसह का मरना कम गौरवपूर्ण नहीं था।

यद्यपि इस बात का कोई निश्चित विवरण नहीं मिलता है कि रामसिंह की दाह-किया कहाँ हुई, अनुमान यही होता है कि पदमसिंह, आदि उच्च पदस्थ सेनानायकों के साथ ही रामसिंह की दाह-किया भी कल्याण के पास उल्हास नदी के तीर पर कर दी गई होगी। रामसिंह की इस प्रकार कल्याण में मृत्यु हुई, यह समाचार अप्रेल २

<sup>&</sup>lt;sup>१००</sup> जय० श्रस्त०, श्रौरं०, २६ (२), पृ० ४०६।

गुरूजी० में सिर्फ यही लिखा है कि रामिसह की कोंकण में मृत्यु हुई थी। उसकी बंधी हुई पाग को लेकर जिस दिन रतलाम में उसकी रानियाँ, म्रादि सती हुई, उस तिथि को गुरूजी की पोथी में रामिसह की मृत्यु-तिथि लिखी है। रतन०, पृ० ४४।

रामिंसह के युद्ध में मारे जाने के जो उल्लेख रतलाम० (पृ०७) तथा सीता-मऊ०(पृ०३) में दिए गए हैं, वे दन्त-कथाश्रों के ग्राधार पर ही थे, एवं ग्रख़शारों के समान समकालीन विवरणों की तुलना में सर्वथा श्रग्राह्य हैं। प्राचीन० (३, पृ०३९४) का वृत्तान्त रतलाम० के ही ग्राधार पर लिखा गया था।

के दिन औरंगज़ेब के पास औरंगाबाद पहुँचा, जहाँ से इसी वृत्तान्त को रतलाम पहुँचने में पुरे पन्द्रह दिन और लगे।

रामसिंह के कई रानियाँ थीं, '' जिनमें विशेष रूपेण उल्लेखनीय ये हैं। पहली रानी चन्द्रावती श्याम कुँअर थी, जिसका पिता रामपुरा का सुजानसिंह बिट्ठलदासोत था। रामसिंह के ज्येष्ठ पुत्र शिवसिंह को इसी रानी ने जन्म दिया था। '' दूसरी रानी शेखावत महासिंह उग्रसिंहोत की पुत्री मान कुँअर थी। '' तीसरी रानी राजिसह पृथ्वीराजोत भाला की पुत्री अमृत कुँअर थी।

<sup>ैं</sup> रार्मासह के कुल कितनी रानियाँ थीं, वे किन घरानों की ग्रौर कहाँ-कहाँ की थीं यह निव्चित रूपेण कहना कित हैं। गुरूजी को सिर्फ छः रानियों का उल्लेख हैं। राणी को ग्राठ रानियों के नाम मिलते हैं। बड़वों की पोथियों में रानियों की संख्या ग्राठ से दस तक दी है। विभिन्न ख्यातों में दिए गए रानियों ग्रौर उनके पीहरों के नामों में बहुत ही कम मतैक्य पाया जाता है। जिन रानियों के नाम प्रायः सब ख्यातों या पोथियों में मिलते हैं या जिनका विशेष रूपेण उल्लेख ग्रावश्यक प्रतीत हुग्रा, उनका ही विवरण यहाँ दिया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>१०°</sup> इस रानी के दूसरे नाम लाड़ कुँग्रर, राज कुँग्रर एवं सुख कुँग्रर भी मिलते हें। राणी० के ग्रतिरिक्त गुरूजी० तथा ग्रन्य सारी ख्यातों में शिर्वासह को इसी रानी का पुत्र लिखा है।

<sup>&</sup>lt;sup>१०</sup> इस रानी के दूसरे नाम हर कुँग्रर, शिव कुँग्रर ग्रादि मिलते हैं। राणी० के ग्रनुसार शिवसिंह इसी रानी का पुत्र था, किन्तु राणी० का यह कथन सर्वथा ग्रविश्वसनीय प्रतीत होता है। ग्रन्य कोई भी ख्यात उसके इस उल्लेख का समर्थन नहीं करती है।

यह उग्रसेन नर्रासहदास लूणकर्णीत का पुत्र था। नैणसी०, २, पृ० ३३-३४ ।

गुरूजी० के म्रनुसार यह रार्जासह गंगधार का था; राणी० में उसे गोगुन्दा का होना लिखा है। किन्तु इस नाम का व्यक्ति दोनों ही घरानों के प्रध्यन पुरुषों

चौथी रानी जैसलमेर की भटचाणी मनसुख दे कुँअर थी, जिसके फ़ि्ता का नाम गोपालदास था। रामसिंह का दूसरा पुत्र, केशवदास इसी भटचाणी रानी की सन्तान था। भ पाँचवीं रानी वूँदी के महाराज कुमार गोपीनाथ के चौथे पुत्र राजिसह की कन्या हाड़ी स्वरूप दे कुँअर थी। भ छटवीं रानी नरूका फतेहसिंह की पुत्री चाँद कुँवर थी। भ सातवीं रानी भटचाणी राम कुँअर अथवा रम्भा दे कुँवर

में नहीं मिलता है (नैणसी०, २, पू० ४७३-४; उदय०, २, पू० ६०२-६०३)।

<sup>१०</sup> यह गोपालदास जैसलमेर के रावल सबर्लासह का चचेरा भाई था (नैगसी०, २, पृ० ३३७)।

राणी० में इस रानी के पिता का नाम सबर्लासह लिखा है। यह सबर्लासह जैसलमेर का शासक, रावल सवर्लासह था, या उसी रावल के चचेरे भाई गोकुल-बास का पुत्र सवर्लासह था, यह खुलासा राणी० में नहीं किया गया है (नैणसी०, २, पू० ३३७, ४११, ३३६)।

<sup>१९६</sup>गुरूजी०; रागी०; वंश०, ३, पृ० २४५२-३।

इस रानी के श्रन्य नाम रस कुंग्रर, शिवसुख दे कुँग्रर श्रौर हंस कुँग्रर मिलते हैं।

बड़वों की कुछ ख्यातों के श्रनुसार यह रानी बूँदी के किसी समर्रांसह या सुमेर-सिंह की कन्या थी।

गुरूजी० तथा कुछ ख्यातों के श्रनुसार रामसिंह की एक-मात्र कन्या, श्रमर कुँग्रर, इसी हाड़ी रानी की पुत्री थी।

'ं'इस रानी के श्रन्य नाम भूर कुँश्रर, सज्जन कुँश्रर श्रौर बदन कुँश्रर मिलते हैं।

यह नरूका फ़तेहर्सिह किसका लड़का था, इसका कहीं भी खुलासा नहीं किया गया है। एक ख्यात में इस रानी को हरीसिह की पोती लिखा है।

गुरूजी० में इस रानी का नाम नहीं है, किन्तु राणी० तथा प्रायः दूसरी सब ख्यातों में उसका नाम त्रिलता है। थी। '' इन रानियों में से केवल दो रानियाँ ही रामसिंह की मृत्यु होने पर सती हुई थीं। उन दो के अतिरिक्त अन्य कितनी तृशा कौनसी रानियाँ उस समय जीवित थीं, यह निश्चित रूपेण ज्ञात महीं है।

कल्याण-भिवण्डी में मार्च १८ के दिन रामसिंह की मृत्यु होने का विवरण बुधवार, वैशाख सुदी २, संवत् १७४० वि० (अप्रेल १८, १६८३ ई०) को रतलाम पहुँचा । साथ ही रामसिंह की बंधी हुई पाग भी रतलाम आई । तत्काल ही शिवबाग में चिता रची गई और रामसिंह की उस पाग को लेकर रामसिंह की दो रानियाँ शेखा-वत मान कुँअर तथा भटचारी मनसुख दे कुँअर, एवं रामसिंह की कोई १९ उपपत्नियाँ, खवासिनें, आदि रतलाम में उस दिन सती हुई । "

<sup>ैं</sup>राणी० में इस रानी को बिशनिंसह भाटी की पुत्री लिखा है। सम्भवतः यह बिशर्नीसह रामचन्द्र सुरताणीत जैसा भाटी का पुत्र था (नैणसी०, २, पृ० ३६०)।

गुरूजी० में तो इस रानी का नाम ही नहीं हैं। बड़वों की ख्यातों के स्रनुसार यह रानी पदर्मासह की पुत्री थी।

राणी० के श्रनुसार रार्मासह की एक-मात्र कन्या, श्रमर कुँग्रर, जिसका विवाह उदयपुर हुन्ना था, इसी रानी की पुत्री थी। राणी० में श्रमर कुँग्रर का नाम हर कुँग्रर दिया है।

<sup>ं &#</sup>x27;गुरूजी०, राणी०, ग्रादि में श्रावणादि संवत् १७३६ वि० दिया है, जिससे ग्रब तक एक साल की भूल होती रही है।

गुरूजी० तथा ग्रन्य ख्यातों में लिखा है कि जहां यह सती हुई थी उसी स्थल के ग्रास-पास बाद में रामसिंह के उत्तराधिकारी शिवांसह ने भ्रपने नाम से एक बाग लगवाया था। किन्तु इस सती से पूरे छः साल पहिले लिखे हुए रसाल किब कृत 'राम-चरित्र' काव्य में शिवबाग्र का वर्णन मिलता है, जिससे श्रनुमान यही होता है कि यह बाग रामोंसह ने ही सन् १६७७ ई० से पहिले लगवाया श्रौर

सती के इस स्थल पर रामिंसह के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी श्रिविसह ने लाल पत्थर का एक बड़ा चौतरा बनवाया। वह चाहता था कि उस पर वह एक सुन्दर छत्री भी बनवाए, किन्तु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। शिविसह का बनवाया हुआ वह चौतरा आज भी रतलाम के शिवबाग में विद्यमान है।

रामसिंह के घटनापूर्ण जीवन का इस प्रकार नाटकीय विफलता-मय अन्त हुआ। जीवन भर मृत्यु के साथ निस्संकोच आँख-मिचौनी खेलने वाले इस अनुभवी सेनापित ने भी अन्तिम समय भाग्य से घोखा खाया। शत्रुओं से चारों ओर घिरे हुए, प्रित दिन उनका सामना करते हुए, आठों पहर युद्ध-क्षेत्र में रह कर भी खेत रहने का सौभाग्य उसे नहीं प्राप्त हो सका। युद्ध-क्षेत्र में काम आने वाले नगण्य व्यक्तियों की वार्ता को सुनकर उनके प्रति उसने कितनी असीम ईर्ष्या का अनुभव किया होगा? युद्ध से लौटे हुए आहत सैनिकों तक को उसने किस हसरत भरी नजर से ताका होगा? वीर वेश में पूरी तरह से सुसज्जित होकर भी सुदूर युद्ध-क्षेत्र को देखते हुए अपने डेरे में ही चुपचाप मरने वाले उस सुप्रसिद्ध सेनानी ने कितने खेद के साथ अपनी इस मृत्यु को कोसा होगा? कितनी अवर्णनीय विवशता का उसने अनुभव किया होगा? गहरी कसक एवं तीव्र वेदना से पीड़ित वह वीर अपने अन्तिम क्षण तक वीर-मृत्यु के लिए तरसता ही रहा।

निरन्तर साधना के बाद भी भाग्य ने जीवितावस्था में ही उससे

म्रपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर इस नाम का नामकरण 'शिवबाग्र' किया था। राम०, पु० ८-१, ४४।

रामसिंह ने रतलाम में एक श्रोर बाग्न लगवाया था, जिसका लाम 'रामबाग्न' रखा गथा था। यह बाग्न श्राज तक विद्यमान है।

छल किया था, परन्तु इसके विपरीत यदा-कदा ही उसका स्नेह एवं आश्रय प्राप्त करने वाली देवी सरस्वती ने मृत्यु के बाद भी उसकी, ओर से मुख नहीं मोड़ा। चिर-कुमारिका कीर्ति ने इस वीर की स्मृति को वर कर सन्तोष का अनुभव किया। रामसिंह की वीरता और साहस के गीत सर्वत्र गाये जाने लगे; उसकी प्रशंसा एवं महत्त्व का वर्णन करने के लिए कवियों में होड़ पड़ गई। और काव्य-कल्पना की इस भीनी चादर ने रामसिंह के दुर्भाग्य की उस कठोर कहानी पर ऐसा घना कुहरा छा दिया कि ख्यात-कार भी मन्त्रमुग्ध होकर अनजाने ही अपनी पोथियों में लिख बैठा—"कोंकण की एक लड़ाई में रामसिंह काम आया"।

# परिशिष्ठ-५

## रतनसिंह के ग्रन्य इग्यारह पुत्रों का संक्षिप्र विवरण

रतनिसह के बारह पुत्र और कई पुत्रियाँ थीं। पुत्रों में रामिसह ज्येष्ठ था। वह रतलाम का अधिकारी हुआ। उसका पूरा-पूरा विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। रामिसिह का विवरण लिखते समय उसके छोटे भाइयों का यित्कंचित् उल्लेख आवश्यकतानुसार स्थान-स्थान पर किया गया है। प्रत्येक भाई के जीवन का कम-बद्ध संक्षिष्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

## (१) रायसिंह

वह रतनसिंह का दूसरा पुत्र था। सन् १६४० ई० (सं०१६९७ वि०) में कछवाही रानी राजावती गुणरूप दे कुँअर मोहकमसिंह प्रेमसिंहोत की ने उसे जन्म दिया था। अपनी माता की वह एक-मात्र संतान था। वाल्यकाल से ही वह निर्भय और साहसी था। केवल सत्रह वर्ष की वय में ही वह हठ कर रतनसिंह के साथ उज्जैन गया और घरमत के युद्ध में भी सम्मिलित हुआ। जिस वीरता के साथ रायसिंह इस युद्ध में लड़ा और युद्ध करता हुआ घायल होकर युद्ध-भूमि में गिरा उसका पूरा-पूरा विवरण 'रतन रासो' और 'वचनिका०' में सविस्तार दिया है।

सन् १६५९ ई० के लगभग रायसिंह भी शाही मनसबदार वन

गया और वहुत करके इसी मनसब की जागीर में उसे आगर-कानड़ का परगना मिला होगा। गुरूजी० के आधार पर रतन० में (पृ० ५३,७४) लिंखा है कि उक्त परगना रायसिंह को सन् १६५२ ई० में मिला था; किन्तु यह कथन पूर्णतया अविश्वसनीय है। गुरूजी० के अनुसार सन् १६६० ई० तक ही यह परगना रायसिंह के अधिकार में रहा। वहाँ यह भी लिखा है कि सन् १६५८ ई० के बाद रायसिंह को बदनावर का परगना मिल गया था। सम्भव है कि सन् १६५९ ई० के बाद रायसिंह को यह परगना मिला हो, किन्तु इस बारे में कोई भी बात निश्चित रूपेण नहीं कही जा सकती है।

अप्रेल ७, १६६७ ई० को रायसिंह का मनसब तीन सौ जात-एक सौ सवार का था। सम्भवतः इस समय तक वह उत्तरी भारत में था, एवं अब उसकी नियुक्ति दक्षिण में शाही सेना के साथ की गईं। शाहजादा मुअज्जम (शाह आलम) दक्षिण का सूबेदार था और उसकी सहायता के लिए जसवन्तसिंह भी दक्षिण में ही नियुक्त किया गया था । जय० अख़०, औरं०, १० (१) , पृ० १५; आ० ना०, पृ० १०३७; औरंग०, ४, पृ० १४७। रायसिंह इस समय कब तक दक्षिण में रहा, और वहाँ उसने क्या किया इसका कोई भी ब्यौरा नहीं मिलता है। सम्भवतः वह पिछले वरसों में अपने ज्येष्ठ भाई रामसिंह के साथ ही वह भी नियुक्त रहा होगा । सन् १६७९ ई० के पिछले महीनों में रामसिंह के साथ वह भी दक्षिण में शाह-जादे मुअज्जम (शाह आलम) की सेना में नियुक्त था। अप्रेल ८, १६८० ई० को रामसिंह के साथ रायसिंह को भी औरंगजेब ने शाही दरबार में अजमेर बुलवा भेजा था, और बहुत करके अक्तूबर १० को अपने अन्य छोटे भाइयों के साथ रायसिंह भी शाही दरबार में उपस्थित हुआ था। जय० अख़०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२;

२३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०; २४ (१), पृ० ४८।

गुरूजी० में लिखा है कि सन् १६८१-२ ई० (१७३८ वि०)
में रायिसह अपने चौथे पुत्र महासिंह के साथ ही दक्षिण में युद्ध करता
हुआ सोप (सूपा?) नामक स्थान में मारा गया। संभव है कि
जुलाई ३१, १६८१ ई० को जब शाहजादा आजम एक बड़ी शाही
सेना लेकर दक्षिण भारत के लिए अजमेर से भेजा गया तब उसके
साथ ही रायिसह और उसके सैनिकों की भी नियुक्ति कर दी गई हो।
नवम्बर ११, १६८१ ई० को यह सेना औरंगाबाद पहुँची; और
अगले दो-तीन महीनों में शाही सेना के दलों ने मरहठों के साथ अनेक
छोटे-मोटे युद्ध किए। उन्हीं में से किसी भी एक युद्ध में रायिसह
मारा गया होगा। गुरूजी०; औरंग०, ४, पृ० २९१-२९३; अख०,
औरं०, २५, पृ० २६२, २७०।

रायिसह के पाँच पुत्र थे, जिनमें से पिहला सामतिसह वाल्यकाल ही में मर गया था, एवं उसका दूसरा पुत्र सुलतानिसह रायिसह का उत्तराधिकारी बना, और उसका ही वंश आगे चला। रायिसह के तीसरे पुत्र को सकतिसह ने दत्तक ले लिया था। चौथा पुत्र महासिह अपने पिता के साथ ही युद्ध में मारा गया। उसके एवं पाँचवें पुत्र मोहनिसिंह के कोई सन्तान न थी।

मुलतानसिंह और उसका पुत्र पदमसिंह विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। गुरूजी० में लिखा है कि बदनावर का परगना सन् १७०६ ई० (सं० १७६३ वि०) में पदमसिंह के अधिकार से निकल गया, किन्तु यह ठीक नहीं। संभव है कि बदनावर परगने का कोई थोड़ा-सा भाग उस समय तक रायसिंह के उत्तराधिकारियों के अधिकार में रह गया हो। बदनावर का परगना अक्टूबर, १६८१ ई० से बहुत पहिले ही रायसिंह के अधिकार से निकल चुका होगा, क्योंकि

सन् १६८१ ई० में रामसिंह को मिलने से पहिले यही परगना दिलेर खाँ के अधिकार में था। गुरूजी०; अख़० औरं०, २५, पृ० २२९।

धार राज्य के अन्तर्गत काछी बड़ोदा ठिकाना आज भी सुलतान-सिंह के वंशजों के अधिकार में है।

## (२) नाहरसिंह

नाहरसिंह रतनसिंह का तीसरा पुत्र था। देवल्या की सीसोदणी रानी मनरूप दे कुँअर का वह इकलौता वेटा था। ख्यातों और पोथियों में उसके जीवन का कोई विवरण नहीं मिलता है। 'रतन रासो' में नाहरसिंह के नाम का उल्लेख है, परन्तु उसका कोई हाल उसमें नहीं दिया है (रासो०, पृ० ७९, १०२, १०८)।

नाहरसिंह भी शाही मनसवदार था, और अपने ज्येष्ठ भाई के साथ ही सन् १६७९ ई० में वह भी दक्षिण में शाहजादे मुअज्जम (शाह आलम) की सेना में नियुक्त था। अप्रेल ८, १६८० ई० को रामसिंह के साथ ही उसे भी शाही दरबार में अजमेर बुलवाया गया था। जय० अख०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०।

नाहरसिंह निस्संतान ही मरा।

### (३) करण

करण, जिसे गुरूजी० तथा अन्य ख्यातों में करणसिंह भी कहा है, रतनसिंह का चौथा पुत्र था। रानी कछवाही शेखावित सुखरूप दे कँअर परुषोत्तमसिंह टोडरमलोत की ने करण को जन्म दिया । उक्त रानी के पाँच पुत्रों में करण सबसे बड़ा था। 'रतन रासो' में करण का नाम मिलता है, परन्तु उसका कोई विशेष उल्लेख वहाँ नहीं किया गया है (रासो०, पृ० ७९, १०२, १०८)। ख्यातों में भी करण का कोई विवरण नहीं निलता है।

अपने पिता की मृत्यु के बाद अन्य भाइयों की तरह करण भी शाही मनसबदार हो गया, और बहुत करके इसी मनसब की जागीर में उसे सीत।मऊ, लदूना एवं आस-पास के गाँव मिले थे। इस प्रदेश में पुण्यार्थ दी हुई जमीन की करण की दी हुई कुछ सनदें प्राप्य हैं।

करण ने शाही सेना में रह कर ऐसी वीरता और साहस का परिचय दिया कि सन् १६६४ ई० तक उसकी गणना साम्राज्य के वीर सेना-नायकों में होने लगी थी। एवं सितम्बर ३०, १६६४ ई० को जब आम्बेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण जाने के लिए हुक्म मिला तब अपने ज्येष्ठ भाई रामसिंह के साथ ही करण राठौड़ भी इसी सेना के साथ नियुक्त किया गया। पूना पहुँच कर जयसिंह ने मरहठों के विभिन्न किलों का घेरा डाल कर आक्रमण करने का आयोजन किया, और मार्च २९, १६६५ ई० को दिलेर खाँ के सेनानायकत्व में एक सेना पुरन्धर किले का घेरा डालने को भेजी गई जिसमें रामसिंह राठौड़ और करण राठौड़ भी थे। औरंग०, ४, पृ० ७५, ८०-८१, ८३-८४; आ० ना०, पृ० ८९१।

जून, १६६५ ई० में शिवाजी ने जयसिंह के साथ संधि कर ली। तब जयसिंह ने बीजापुर की ओर ध्यान दिया और नवम्बर १९,१६६५ ई० को पुरन्दर से वह ससैन्य बीजापुर की ओर बढ़ा। करण भी जयसिंह के साथ था। बीजापुर से लौटते समय जनवरी २२,१६६६ ई० को लोहरी नामक स्थान पर बीजापुरी सेना के साथ शाही सेना का यद्ध हआ जिसमें करण ने बडी वीरता दिखाई। इसके बाद

कोई चार माह तक जियसिंह बीजापुर राज्य की उत्तरी सीमा पर ही घूमता रहा और इन महीनों में करण उसके साथ बरावर बना रहा। बीजापुरी सेना के साथ शाही सेना की मुठभेड़ यदा-कदा हो ही जाती थी; मई ४, १६६६ ई० के युद्ध में करण बड़ी वीरता के साथ लड़ता हुआ जल्मी हुआ। औरंग०, ४, पृ० ९४-९५, १२९, १३९, १४१-१४२; आ० ना०, पृ० ९८८, १००५, १०१८।

मार्च, १६६७ ई० में शाहजादा मुअज्जम (शाह आलम) और जसवन्तसिंह दक्षिण के सूबेदार नियुक्त हुए, एवं जयसिंह उत्तरी भारत लौटने के लिए चल पड़ा। शाही सेना तब भी दिक्षण ही में रही, एवं करण राठौड़ को भी अपने सैनिकों के साथ औरंगाबाद में ठहरना पड़ा। इस समय भी सीतामऊ और आस-पास के गाँव उसकी ही जागीर में थे, अतएव सीतामऊ के पास स्थित डाबड़ी गाँव उसने गुरुजी को पुण्यार्थ दिया (गुरुजी० की चैत सुदी १०, सं० १७२४ वि० एवं आसोज सुदी ९, १७२४ वि० की सनदें)। इस समय करण अधिक समय तक दिक्षण में न रहा; मार्च १५, १६६९ ई० को वह शाही दरबार में दिल्ली था (गंगा-गुरु के सम्बन्ध में चैत्र वि० ८, १७२५ वि० को लिखा हुआ करण का पत्र)।

अगले छ: साल तक करण ने क्या किया, इसका कोई वृतान्त प्राप्य नहीं है। सन् १६७६ ई० के मार्च महीने में जब दक्षिण के सूबे-दार बहादुर खाँ ने बीजापुर राज्य के गृह-युद्ध में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया तब करण राठौड़ दक्षिण में राव राजिसह राठौड़ के साथ नियुक्त था। मई मास के अन्तिम दिनों में बहादुर खाँ ससैन्य शोलापुर से बीजापुर की ओर बढ़ा; राव राजिसह राठौड़ के साथ ही करण राठौड़ भी बहादुर खाँ की सेना में जा मिला। बीजापुर से कोई ३० मील उत्तर-पूर्व में अलियाबाद, और इन्दी के बीच के मैदान में बीजापुर का शासक बहलोल खाँ बहादुर खाँ के सामने आ डटा। मुगल सेना के बाएँ पहलू की तरफ अन्य राजपूत सेनानायकों के साथ ही करण राठौड़ भी नियुक्त था। राव राजिसह राठौड़ बीमारी के कारण एक दिन पहिले ही मर चुका था, एवं उसके सैनिकों के संचालन का भार भी करण को ही उठाना पड़ा। अन्त में जब लड़ाई छिड़ गई तब, भीमसेन के शब्दों में, करण 'मैदान में अपने जौहर दिखाता हुआ ज़ख़्मी हुआ, और अपने कारनाम दुनिया में छोड़ गया'। यों करण भी लड़ाई में वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ घायल होकर सुदूर दक्षिण में ही मर गया। औरंग०, ४, पृ० १६४-१६५; भीम०, १, प० १४१-१४३।

इस युद्ध की तारीख़ के बारे में मतभेद है। भीमसेन ने कोई तारीख़ नहीं दी है। अन्य फ़ारसी इतिहास-प्रन्थों के आधार पर सर यदुनाथ सरकार ने इस युद्ध की तारीख़ जून १३, १६७६ ई० निश्चित की है। परन्तु जेधे की शकावली में यह युद्ध ज्येष्ठ (उत्तर भारतीय पंचाग के अनुसार आषाढ़) वि० अमावस्या (जून १, १६७६ ई०) के दिन होना लिखा है। करण की जो छत्री सीतामऊ में विद्यमान है उसके शिलालेख में भी करण की मृत्यु आषाढ़ वि० अमावस्या, सं० १७३३ वि० ही दी है। 'इण्डियन एफ़िमेरीज' और 'खरे जंत्री' के अनुसार इस अमावस्या के दिन जून १, १६७६ ई० थी। एवं इस युद्ध की ठीक तारीख़ निश्चित करने के लिए अधिक खोज की आवश्यकता है। मा० आ०, पृ० १५१; करण की छत्री का लेख; शिवचरित्र-प्रदीप, पृ० २८; औरंग०, ४, पृ० १६५।

करण की दाहिकिया तो दक्षिण में ही कर दी गई, परन्तु उसकी मृत्यु के समाचार के साथ ही साथ दूत उसकी पाग लेकर सीतामऊ पहुँचे। करण की स्त्रियाँ उस पाग के साथ सती हुईं। उस स्थान पर बाद में एक सुन्दर छत्री बनवाई गई, जो आज भी सीतामऊ के 'छार बाग' में विद्यमान है ।

करण के केवल एक ही पुत्री थी जिसका विवाह देविलया के रावत प्रतापिसह के साथ हुआ (गुरूजी०; प्रतापगढ़ राजघराने के बड़वों की पोथियाँ)। करण के कोई पुत्र नथा।

करण बहुत ही वीर, साहसी और प्रतापी था। यदि उसकी मृत्यु इतनी कम उम्र में न हो जाती तो अपने छोटे सहोदंर भाई छत्रसाल की तरह वह भी यश प्राप्त कर ऊँचा मनसब प्राप्त करता। अपने निजी पत्रों में वह स्वयं को 'महाराज' लिखता था। सन् १०७६ हि० (सन् १६६५-६ ई०) में उसने अपनी निजी फ़ारसी मोहर बनवाई थी, जिस पर उसने अपने पूज्य पिता का नाम 'रतन राटौड़' खुदवाया था। उसके पत्रों और सनदों पर इसी मोहर की छाप लगी मिलती है।

#### (४) छत्रसाल

छत्रसाल रतनिसंह का पाँचवाँ पुत्र और करण का सहोदर छोटा भाई था। 'रतन रासो' में उसके नाम का उल्लेख अवश्य किया गया है, परन्तु उस ग्रन्थ में छत्रसाल के जीवन का कुछ भी विवरण नहीं दिया है (रासो०, पृ० ७९, १०२, १०८)। छत्रसाल का ठीक-ठीक जन्म-संवत् ज्ञात नहीं है, परन्तु अनुमान यही होता है कि धरमत के युद्ध के समय उसकी वय तेरह-चौदह वर्ष से अधिक की न होगी।

अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक छत्रसाल घर पर ही बना रहा । वह अपने सहोदर भाई करण के साथ ही रहता था और करण की अनुपस्थिति में घर का काम संभालता था.। इन दिनों छत्रसाल का निवास-स्थान सीतामऊ शहर से दो मील दक्षिण में स्थित लदूना कस्वा था। तव करण और छत्रसाल का सारा कारोबार सम्मिलित ही चलता था एवं करण की प्रारम्भिक सनदों में करण के साथ छत्रसाल का नाम भी लिखा मिलता है।

जून, १६६७ ई० में छत्रसाल शाही दरवार में दिल्ली जा पहुँचा और जून ५ को उसने दरवार में हाजिर होकर औरंगजेव को एक मोहर और नौ रुपए भेंट किए (जय० अख०, औरं०, १० (१), पृ० २३५)। बहुत करके इसी के बाद वह शाही मनसबदार बन कर शाही सेना में सम्मिलित होगया। गुरूजी० के आधार पर रतन०, पृ० ५४ पर लिखा है कि छत्रसाल को पहिले लदूना, आदि कुल बारह गाँव मिले थे। संभवतः इनमें से कुछ गाँव पहिले करण के अधिकार में भी रहे हों, और बाद में वे करण की जागीर में से निकाल कर छत्रसाल की जागीर में कर दिए गए हों। किन्तु शाही मनसबदार बनने से पहिले ये कोई भी गाँव निजी जमींदारी के रूप में छत्रसाल के अधिकार में रहे हों यह सम्भव नहीं जान पड़ता है। जिन दिनों लदूना छत्रसाल के अधिकार में था तब वह एक छोटा सा गाँव ही था। गाँव के बीच में अपने राजघराने के निवास के लिए छत्रसाल ने मकान बनवाए थे, जिनका बाहरी दरवाजा आज भी लदूना करसबे के बीच में विद्यमान है।

मनसबदार बनने के बाद इन प्रारम्भिक ८-१० वर्षों में छत्रसाल कहाँ रहा और उसने क्या किया, इसका कोई भी हाल नहीं मिलता है। सन् १६७९ ई० में वह अपने ज्येष्ठ भाई रामसिंह के साथ दक्षिण में शाहजादे मुअज्ज्ञम की सेना के साथ नियुक्त था। अप्रेल ८,१६८० ई० को रामसिंह के साथ ही छत्रसाल को भी औरंगजेब ने शाही दरवार में अजमेर बुलवा भेजा और बहुत करके अन्य भाइयों

के साथ वह भी अक्तूबर ८, १६८० ई० को औरंगज़ेव के दरबार में उपस्थित हुआ । जय० अख़०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०; २४ (१), पृ० ४८ ।

सन् १६८१ ई० में एक बड़ी शाही सेना लेकर दक्षिण-विजय के लिए जब औरंगजेब अजमेर से चला तब छत्रसाल भी उसके साथ था। दिसम्बर १८, १६८२ ई० को रामिसह के साथ ही छत्रसाल को भी मुग़ल खाँ की सेना में नियुक्त किया गया था, किन्तु जनवरी १८, १६८३ ई० को ये सब भाई रुहेला खाँ की सेना में नियुक्त किए गए। रुहेला खाँ सेना लेकर जब रणमस्त खाँ की सहायतार्थ कल्याण-भिवण्डी के लिए रवाना हुआ तब छत्रसाल भी उसके साथ गया। मार्च १८, १६८३ ई० के लगभग रुहेला खाँ की सेना की मरहठों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस युद्ध में छत्रसाल ने भी भाग लिया और लड़ाई में वह घायल हुआ। मार्च, १६८३ ई० में छत्रसाल का मनसब पाँच सदी—दो सौ सवारों का था। जय० अख, औरं०, २६ (१), पृ० ३६७; २६ (२), पृ० १३६, १५६, ३९४, ३९९; औरं०, ४, पृ० ३००-३०१, ३०३; दयालदास०, २, पृ० २३३-२४१।

इस युद्ध के बाद अगले डेढ़ वर्ष तक छत्रसाल ने क्या किया उसका विवरण प्राप्त नहीं है । सन् १६८५ ई० में जब बीजापुर का घेरा

यहाँ नियए गए विवरण से स्पष्ट है कि सनद द्वारा रतलाम परगने में कोई भी जागीर देना सन् १६८४ ई० में छत्रसाल के लिए सम्भव न था; उस्न समय

<sup>ै</sup> रतलाम०, पृ० द पर लिखा है कि "सन् १६ द ४ ई० में छत्रसाल ने एक सनद द्वारा रतलाम परगने में कुछ जागीर एक गोसाई को दी थी। इस सनद में छत्रसाल ने स्वयं को 'महाराजाधिराज' ग्रौर'श्री हुजूर' लिखा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय या तो तत्कालीन राजाश्रों के सारे खिताब छत्रसाल को प्राप्त हो गए थे या कृम से कम वह ग्रपने लिए उन सबका प्रयोग करने लगा था।"

डालने वाली शाही सेना को दुभिक्ष का सामना करना पड़ा, और ज्ब औरंगज़ेब के आदेश को ठुकरा कर शाहजादे आजम ने बीजापुर का घेरा न उठाने का निश्चय किया, तब आजम की सहायता के लिए औरंगजेब ने गाजीउद्दीन खाँ बहादुर को बहुत सा धान्य और रुपया लेकर भेजा। गाजीउद्दीन की सेना में उसके साथ जाने वालों में छत्रसाल भी था और इसी अवसर पर अगस्त १६, १६८५ ई० को उसे हाथ की एक पहुँची इनाम में मिली थी। औरंग०, ४, पृ० ३७९-८१; जय० अख०, औरं०, २९, पृ० ९४।

अगले छः वर्षों की छत्रसाल की कार्यवाही अज्ञात है। सन् १६९१ ई० में वह पन्हाला किले का किलेदार और फ़ौजदार था। यह किला दिसम्बर, १६८९ ई० के लगभग मुग़लों के अधिकार में आया था, और संभवतः उसी समय छत्रसाल की नियुक्ति इस पद पर हुई होगी। सन् १६९० ई० से ही महाराष्ट्र में मरहठों की शक्ति

छत्रसाल का भतीजा, शिर्वासह, रतलाम का शासक था । एवं उक्त सनद स्पष्ट-तया श्रविश्वसनीय है ।

रतलाम के प्रथम राज्य के इन श्रन्तिम बीस वर्षों के इतिहास सम्बन्धी बहुत कुछ श्रज्ञान श्रन्थकार श्रब तक फैला हुश्रा है। श्रावश्यक खोज श्रौर श्रध्ययन तथा प्रामाणिक इतिहास के श्रभाव में इस काल सम्बन्धी श्रनेकानेक श्रनहोनी भ्रान्तियाँ फैलीं, बहुत श्रधिक वाद-विवाद हुश्रा एवं ऐतिहासिक घटनाश्रों का मन-चाहा क्रम निर्धारित किया गया।

ऐसी श्रनेकों सनवें देखने में श्राती हैं जो इन २४-३० वर्षों में लिखी गई बताई जाती हैं, परन्तु श्रनैतिहासिक घटना-क्रम या श्रनहोनी भ्रान्तियों के श्राधार पर तैयार की जाने के कारण, उनमें श्रनेकानेक ऐसी भूलें हो गई हैं कि उन सनवों का श्रविश्वसनीयपन स्पष्ट हो जाता है। इस समय की सनकों या पत्रों को विश्वसनीय मानने से पहिले उनकी पूरी-पूरी जाँच होना श्रत्यावश्यक है।

बढ़ने लगी थी और सन् १६९१ ई० में तो उनका उपद्रव भी अधि-काधिक बढ़ता जा रहा था। अगस्त माह के पिछले हफ़्तों में मरह्ठों का एक दल पन्हाला तक जा पहुँचा और वहाँ के करोड़ी को उन्हों-ने मार डाला। छत्रसाल राठौड़ पन्हाला में विद्यमान था, किन्तु वह उनका कुछ भी न कर सका। सितम्बर १२ को यह विवरण औरंगजेब ने सुना और वह चुप रहा। दो सप्ताह बाद सितम्बर २७, १६९१ ई० को औरंगजेब ने आज्ञा दी कि छत्रसाल की जागीर की आमदनी का ब्यौरा उसे पेश किया जावे। जय० अख०, औरं०, ३५, पृ० २४, २९-३०; औरंग, ५, पृ० २९, ३२।

औरंगज़ेब ने छत्रसाल को पन्हाला में ही उसी पद पर रहनें दिया। मरहठों का उपद्रव अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था, किन्तु छत्रसाल ने उसकी ओर ध्यान न दिया और न किले की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रबन्ध ही किया। अन्त में परशुराम के सेनापितत्व में मरहठों के एक दल ने अगस्त, १६९२ ई० के प्रारम्भ में पन्हाला किले को आ घेरा। तब छत्रसाल से कुछ करते-धरते न बना। मरहठों ने किले पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन दूत के शब्दों में तब छत्रसाल और उसके साथियों ने जौहर किया; वे वीरतापूर्वक लड़ते हुए किले से निकले; छत्रसाल के प्रायः सारे साथी और सैनिक युद्ध में कट मरे; छत्रसाल भी बुरी तरह घायल होकर युद्ध-केत्र में गिर पड़ा। पहिले तो सब दूर खबर फैल गई कि छत्रसाल भी इस युद्ध में मारा गया, किन्तु बाद में ज्ञात हुआ कि वह घायल हो गया था, मरा नहीं। गुरूजी० के अनुसार इस युद्ध में छत्रसाल को तीस घाव लगे थे। जय० अख०, औरं०, ३६, पृ० १२९; मा० आ०, पृ० ४३५; औरंग०, ५, पृ० ३२-३।

मुग़लों के अधिकार में से पन्हाला के निकल जाने का विवरण

औरंगज़ेब ने अगस्त २९, १६९२ ई० को सुना। पन्हाला इस की पराजय का सारा दोष छत्रसाल के सिर पड़ा। इस समय उसका मनसब डेढ़ हजारी जात-बारह सौ सवारों का था (जय० अख़०, ओरं०, ३६, पृ० १२९)। इस अवसर पर छत्रसाल का मनसब कितना घटाया गया इसका निश्चित विवरण नहीं मिलता है, परन्तु अनुमान यही होता है कि मनसब बहुत अधिक घटा दिया होगा। और अब पन्हाला का किला मुग़लों के अधिकार में रहा ही न था, एवं उसको किलेदारी के पद से पदच्युत किए जाने का प्रश्न उटता ही न था।

परन्तु छत्रसाल को अधिक काल तक बेकार न रहना पड़ा। अक्तूबर, १६९३ ई० में वह पेनुकुण्डा का क़िलेदार और फ़ौजदार था । किन्तु छत्रसाल के विरुद्ध कुछ न कुछ शिकायत बनी ही रहती थी, एवं कुछ माह बाद उसे पेनुकुण्डा की इस क़िलेदारी और फ़ौजदारी से अलग कर दिया गया । सम्भवतः इसी सिलसिले में औरंगजेव ने जन १८, १६९४ ई० को छत्रसाल के मनसब का ब्यौरा जानना चाहा था। छत्रसाल का मनसब इस समय एक हजारी जात-चार सौ सदारों का था। जून २०, १६९४ ई० को यद्यपि छत्रसाल की जागीर वहाल करने का हुक्म हो गया था, परन्तु उसके मनसब का कुछ भी तय नहीं हो पाया । अन्त में जुलाई २८, १६९४ ई० को औरंगजेव ने छत्रसाल को पुनः पेनुकुण्डा की क़िलेदारी दे दी। औरगजेब का पहिले इरादा हुआ कि छत्रसाल का मनसब आठ सदी जात–आठ सौ सवारों का कर दे, किन्तु बाद में उसका मनसब केवल सात सदी-जात आठ सौ सवारों का किया, जिसमें से पाँच सौ सवार दो-अस्पा थे। जय० अख्न०, औरं०, ३६, पृ० १२९; अख्न० औरं०, ३७, पृ० १५३; ३८, पृ० ५२६, ५३४, १३४।

परन्तु दुर्भाग्य ने छत्रसाल का साथ न छोड़ा, वह अधिक समय तक पेनुकुण्डा में न रह सका। सन् १६९५ ई० के अप्रेल महीने के लगभग उसे पुनः इस किलेदारी से अलग कर दिया गया । छत्रसाल पेनुकुण्डा से शाही दरवार में लौट आया और जन ९ को इस्लामपूरी में औरंगज़ेब की सेवा में उपस्थित होकर एक मोहर और नौ रुपये भेंट किए । दूसरे दिन औरंगजेव ने छत्रसाल के मनसब का ब्यौरा जानना चाहा। इन्हीं दिनों हमीदुद्दीन खाँ को इस्लामपूरी से पाँच हजार सैनिकों के साथ भेजा जा रहा था कि वह शाही सेना के लिए घी लावे। जुन १२ के दिन छत्रसाल को भी उसके साथ भेजा गया । पेनुकुण्डा की क़िलेदारी छुट जाने पर छत्रसाल का मनसब घट कर तीन सदी जात-पाँच सौ सवार दो-अस्पा का रह गया था । हमीद्द्दीन के साथ भेजे जाने के कारण जुन १४ को उसका मनसब बढ़ा कर चार सदी जात-७५० सवार दो-अस्पा कर दिया गया । किन्तु औरंगजेब ने छत्रसाल को अधिक समय तक हमीदुद्दीन के साथ रहने न दिया; अगस्त २३, १६९५ ई० को हुक्म दिया कि छत्रसाल के बजाय सौ सवार हमीदुद्दीन की सेना में भेज कर छत्र-साल को वापस शाही दरबार में इस्लामपुरी बुला लिया जावे। अख़० औरं०, ३९, पृ० १५, १८, २४, २८, ७० ाँ

हमीदुद्दीन की सेना से लौट आने के कुछ समय वाद छत्रसाल

<sup>ं</sup>इन सब ग्रालबारों में ग्रालबार-नवीसों ने भूल से छत्रसाल राठौड़ को छत्रसाल बुन्देला लिख दिया है। छत्रसाल बुन्देला १६७० ई० से लेकर १७०४ ई० तक कभी भी शाही सेवा में न रहा। सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि "शाही दरबार के ग्रालबार-नवीसों ने यद्यपि हर बार छत्रसाल राठौड़ के पिता का नाम रतनींसह राठौड़ दिया है, उसका नाम लिखते समय कहीं तो उसे छत्रसाल बुन्देला ग्रीर कहीं छत्रसाल राठौड़ लिखा है।" ऐसी ही ग्रालती के फलस्वरूप

की नियुक्ति खास चौकी के दारोग़ा लुत्फ़ुल्ला खाँ की सेना में की गई। कोई साल भर तक इस प्रकार रहने के बाद फ़रवरी, १६९७ ई० के लगभग छत्रसाल सगर-नसरताबाद का किलेदार और फ़ौजदार नियुक्त किया गया। यह स्थान बीजापुर से कोई ७२ मील पूर्व में बीजापूर एवं हैदराबाद के मध्य में स्थित बेरड़ राज्य की राजधानी था । मा० आ०, पृ० ३८४; औरंग०, ५, पृ० २१६-२१८, २२० । आगामी तीन वर्षों तक छत्रसाल इसी स्थान पर बना रहा, और कर्नाटक के तत्कालीन फ़ौजदार, शेरदिल खाँ की पूरी-पूरी सहायता करता रहा। मरहठों के दलों का सामना करने में छत्रसाल ने शेर-दिल खाँ को भरसक सहयोग दिया । मार्च, १७०० ई० में शेरदिल लाँ ने छत्रसाल के इस सराहनीय सहयोग की पूरी-पूरी रिपोर्ट औरंग-जेब की सेवा में भेज दी और प्रार्थना की कि पन्हाला की पराजय के समय छत्रसाल के मनसब में जो कमी की गई थी वह रद कर दी जावे। यह रिपोर्ट औरंगज़ेब के पास अप्रेल ८, १७०० ई० को पहुँची । इसे पढ़ कर वह सन्तुष्ट हुआ । इस समय छत्रसाल का मनसब एक हजारी जात-७५० सवारों का था; औरंगजेब ने उसे बढ़ा कर डेढ़ हजारी जात-८५० सवारों का कर दिया। इन दिनों औरंगजेब सतारा के क़िले का घेरा डाले वहीं डटा हुआ था। अप्रेल २१, १७०० ई० को सतारा के क़िले पर मुग़लों का अधिकार हो गया और उसी दिन औरंगज़ेब ने छत्रसाल को सगर से बदल कर सतारा का क़िलेदार नियुक्त किया। अख़० औरं०, ४४, प० २१३ अ; मा० आ०, पृ० ४२४; औरंग०, ५, पृ० १६६।

मा० म्रा० में (पू० ४२५) भी छत्रसाल राठौड़ के स्थान पर छत्रसाल बुन्देला लिखा गया, ग्रौर वहाँ से यह ग़लती मा० उ०, २, पू० ५१२, एवं र्झवन कृत 'लेटर मुगल्ज', २, पू० २२६ पर दुहराई गई । ग्रौरंग०, ५, पू० ३६०-१ ।

अव छत्रसाल और उसके घराने का भाग्य-सितार। ऊँचा चढ़ने लगा। पूरे साढ़े सात वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद अब वह पन्हाला की पैराजय के समय के मनसब को पुन: प्राप्त कर पाँया था। उसके बड़े दो पुत्र हठीसिंह और केसरीसिंह भी शाही मनसब-दार बन गए थे और मीर आतिश तरिवयत खाँ के साथ शाही तोपखाने पर थे। तरिवयत खाँ ने उन दोनों के काम से सन्तुष्ट होकर उनके मनसब में भी वृद्धि के लिए प्रार्थना की। औरंगज़ेब ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हठीसिंह का मनसब दो सदी-१५० सवारों का था; उसे बढ़ा कर तीन सदी-२०० सवारों का कर दिया। केसरीसिंह के ढाई सदी-५० सवारों के मनसब में आधी सदी-५० सवारों की वृद्धि की गई। अख० औरं०, ४४, प० ३४२ अ।

सन् १७०१ ई० के प्रारम्भ में औरंगज़ेब ने पन्हाला के किले को पुन: जीतने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किए और वह स्वयं शाही सेना के साथ मार्च ९, १७०१ ई० को पन्हाला के सामने जा डटा और उस किले का घेरा डाला। इस घेरे के समय शाही सेना के साथ छत्रसाल भी पन्हाला आया था या नहीं, इस बारे में निश्चित रूपेण कुछ भी ज्ञात नहीं हैं। ख्यातों में छत्रसाल का वहाँ होने का उल्लेख मिलता है, परन्तु यह सम्भव नहीं जान पड़ता है। सतारा का किला कुछ ही महीनों पहिले जीता गया था, और वहाँ का शासन-प्रबन्ध और सुरक्षा का ठीक-ठीक आयोजन करना अत्यावश्यक था, अतएव छत्रसाल का तब सतारा ही ठहरना अधिक आवश्यक और उचित था। औरंग०, ५, पृ० १७२-३।

छत्रसाल स्वयं नहीं भी आया हो, किन्तु तरवियत खाँ के सेना-पतित्वमें शाही तोपखाने के साथ छत्रसाल के दोनों पुत्र, हठीसिंह और केसरीसिंह, पन्हाला आए, और पन्हाला पर गोलन्दाज़ी करने और वहाँ के युद्ध में दोनों भाइयों ने पूरा-पूरा भाग लिया। अप्रेल ३०, १७०१ को गोलन्दाजी करते समय पन्हाला पर से किसी युरोपीय गोलन्दाज का निशाना हठीसिंह के लगा और वह मारा गया (अख़० औरं०, ४५, प० ५७ अ) । मई २८, १७०१ ई० को पन्हाला पर मुग़लों का अधिकार हो गया, और हठीसिंह के मारे जाने की घटना का विचार कर इस विजय की ख़ुशी के अवसर पर मई ३०, १७०१ ई० के दिन औरंगज़ेब ने हठीसिंह के ज्येष्ठ पुत्र, वैरीसाल को नया मनसब देकर उसे तीन सदी जात-पचास सवारों का मनसबदार नियुक्त किया । हठीसिंह के छोटे भाई केसरीसिंह के मनसब में भी वृद्धि की गई; तीन सदी जात-१५० सवारों का मनसब बढ़ कर अब चार सदी जात-२०० सवारों का हो गया। अख़० औरं०, ४५, प्० ७९ अ, ८१ अ; औरंग०, ५, पृ० १७६-१७७ । छत्रसाल का ज्येष्ठ पुत्र मारा गया था, परन्तु इस अवसर पर उसके मनसब में कोई भी वृद्धि नहीं की गई; अगस्त, १७०१ ई० में भी उसका मनसब वही डेढ़ हजारी जात-८५० सवारों का था।

पन्हाला के किले पर अधिकार होने के दूसरे दिन ही औरंगजेब वहाँ से चल पड़ा, और वैरीसाल तथा केसरीसिंह राठौड़ भी उसी के साथ पन्हाला से रवाना हो गए। जुलाई के अन्तिम सप्ताह के लगभग छत्रसाल राठौड़ और उसके पौत्र वैरीसाल की नियुक्ति मामूर खाँ के साथ की गई थी, परन्तु अगस्त २३, १७०१ ई० को उन दोनों को मामूर खाँ की सेना से बदल कर हुसैन कलीच खाँ के साथ नियुक्त किया। अख़० औरं०, ४५, प० १३० अ।

गुरूजी० में लिखा है कि हठीसिंह के मारे जाने के बाद उसके इस महान त्याग के पारितोषिक के रूप में छत्रसाल को रतलाम परगना मिला, जिससे रतलाम के वर्तमान द्वितीय राज्य की स्थापना हुई। ऊपर दिए गए उल्लेखों से स्पष्ट है कि रतलाम का परगना अगस्त २३, १७०१ ई० तक तो छत्रसाल को नहीं मिला था। मई ३, १७०७ ई० में छत्रसाल का मनसब दो हजारी जात-एक हजार सवारों का था (जय० अख०, आजम०, प० १२५) । छत्रसाल के मनसब में यह वृद्धि कब हुई थी यह निश्चित रूपेण नहीं कह सकते। परन्तु ख्यातों के कथन एवं अन्य सारी परिस्थिति को देखते हुए यही अनुमान होता है कि सन् १७०२ या १७०३ ई० के लगभग ही छत्रसाल के मनसब में यह वृद्धि हुई होगी और उसी अवसर पर उसके इस नए मनसब की जागीर के सिलिसले में रतलाम का यह परगना उसे प्राप्त हुआ होगा। जिस शाही सनद द्वारा छत्रसाल को रतलाम का यह परगना प्राप्त हुआ था, वह वर्तमान रतलाम राजघराने के अधिकार में नहीं है। कहा जाता है कि वैरीसाल के वंशजों के ही अधिकार में वह शाही सनद रही। उक्त सनद के अभाव में वर्तमान द्वितीय रतलाम राज्य की स्थापना का ठीक-ठीक सन्-संवत् निश्चित करना सम्भव नहीं।

सन् १७०१ ई० के बाद आगामी छः वर्षों में छत्रसाल कहाँ रहा और उसने क्या किया, इसका कहीं भी विवरण नहीं मिलता है। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब अहमदनगर से आजम शाह सारी शाही सेना लेकर उत्तरी भारत की ओर लौटा तब छत्रसाल भी उसके साथ ही उत्तरी भारत को रवाना हुआ। मालवा के अन्तर्गत सिरोंज शहर पहुँचने पर मई ३,१७०७ ई० को आजम ने छत्रसाल को भी जुल्फ़िक़ार खाँ के साथ आगे भेजा। जुल्फ़िक़ार खाँ के साथ रवाना होने से पहिले छत्रसाल का मनसब दो हजारी जात—दो हजार सवारों का कर दिया गया (जय० अख०, आजम०, पृ० १२५)। किन्तु इसके कुछ ही सप्ताह बाद जाजव का युद्ध हुआ जिसमें आजम शाह मारा गया और यों उसकी दी हुई मनसब में इस वृद्धि का पालन नहीं हुआ; 'छत्रसाल का मनसब दो हजारी जात-एक हजार सवार का ही बना रहा।

सन् १७०८ ई० में बहादुर शाह ने जोधपुर पर चढ़ाई की, तब छत्रसाल बहादुर शाह के साथ शाही सेना में था। जोधपुर के महा-राजा अजीतिसह ने बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली और वह शाही दरबार में उपस्थित हुआ; तब मार्च १०, १७०८ ई० को अजीतिसिह ने छत्रसाल को चाँदी के साज वाला एक घोड़ा दिया (स्थात०, २, पृ० १२३)। मारवाड़ से अजमेर होता हुआ बहादुर शाह दक्षिण में अपने छोटे भाई कामबह्श के विरुद्ध सेना लेकर चला। बहादुर शाह के साथ छत्रसाल भी था। इस चढ़ाई से लौटते समय फ़रवरी १२, १७०९ ई० को बहादुर शाह ने छत्रसाल के मनसब में वृद्धि की। उसका मनसब दो हजारी जात-एक हजार सवारों से बढ़ कर ढाई हजारी जात-डेढ़ हजार सवारों का हो गया (जय० अख०, बहादुर०, ३, पृ० १०)। एक सप्ताह बाद फ़रवरी १९ को बहादुर शाह ने छत्रसाल को ख़िलअत और पुरस्कार दिए (जय० अख०, बहादुर०, ३, पृ० १०, १४)

छत्रसाल के मनसब में यह अन्तिम वृद्धि थी। इसके बाद अख़बारों, आदि में छत्रसाल का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। छत्रसाल की मृत्यु कब हुई इस बात पर बहुत मतभेद पाया जाता है। गुरूजी० एवं अन्य ख्यातों के अनुसार छत्रसाल की मृत्यु सन् १७०५ ई० (१७६२ वि०) में हुई थी। रतलाम० (पृ०८) के अनुसार छत्रसाल की मृत्यु १७०९ ई० में हुई। ऊपर दिए विवरण के अनुसार सन् १७०९ ई० के प्रारम्भिक महीनों में तो छत्रसाल

शाही सेवा में विद्यमान था। ख्यातों में लिखा है कि छत्रसाल ने अपने जीवन के अन्तिम वर्ष धर्म-ध्यान और ईश्वर की आराधना में बिताए थे। यदि इस कथन को ठीक माना जावे तो अनुमान यह होता है कि दक्षिण की इस चढ़ाई से लौटने के बाद छत्रसाल ने सांसारिक भंभटों को छोड़ दिया और अपने राज्य का कार्य अपने पौत्र-पुत्रों को सौंप कर कुछ वर्ष शान्तिपूर्वक बिताए। सन् १७१२ ई० के लगभग छत्रसाल की मृत्यु हुई होगी। सन् १७१३ ई० में तो उसके पुत्रों का उल्लेख रतलाम के जमींदार के रूप में होने लगा था (जय० अख०, फ़र्रुख०, २, पृ० २५)।

छत्रसाल वीर और साहसी था। साधारण परिस्थिति से जीवन प्रारम्भ कर वह अन्त में ढाई हजारी जात—दो हजार सवारों का मनसबदार बना। जीवन में कई बार उसे विफलता का सामना करना पड़ा। पन्हाला की पराजय ने उसकी उन्नित में बहुत गहरा धक्का पहुँचाया था। उसने रतलाम के वर्तमान द्वितीय राज्य की स्थापना की। यों रतनिसंह राठौड़ के पुत्रों में राम-सिंह के बाद छत्रसाल को ही सबसे अधिक सफलता और ख्याति प्राप्त हुई।

छत्रसाल के वंशजों को भी आगे चल कर पर्याप्त सफलता मिली; आज भी उसके वंशज दूर-दूर तक फैले हुए हैं। जयपुर राज्य के अन्तर्गत एक जागीर, इन्दौर राज्य के अन्तर्गत ठिकाना बड़वास और सीतामऊ राज्य के अन्तर्गत ठिकाना पतलासी अब भी छत्रसाल के पौत्र वैरीसाल के वंशजों के अधिकार में हैं। छत्रसाल के दूसरे पुत्र केसरीसिंह के बड़े लड़के मानसिंह के उत्तराधिकारी रतलाम के वर्तमान द्वितीय राज्य पर शासन कर रहे हैं। छत्रसाल के तीसरे लड़के प्रतापिसंह के कोई पुत्र न था, एवं उसने केसरीसिंह के दूसरे पुत्र जयिसहं को दत्तक लिया जिसके उत्तराधिकारी वर्तमान सैलाना राज्य के शासक हैं।

### (५) अखेराज

वह रतनिसंह का छठा पुत्र था। वह करण और छत्रसाल का सहोदर भाई था। 'रतन रासो' में उसका नाम मिलता है, परन्तु उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है (रासो०, पृ० ७९, १०२, १०८)।

अपने अन्य भाइयों के समान वह भी शाही मनसबदार था। सम्भवतः इसी मनसब की जागीर में उसे डग-पड़ावा का परगना मिला था। गुरूजी० के आधार पर रतन०, पृ० ५४ और ७६ पर उसे यह परगना सन् १६५६-५७ ई० (सं० १७१३ वि०) में मिलने का उल्लेख किया गया है जो सम्भव नहीं था; सन् १६५८ ई० में रतनसिंह की मृत्यु के बाद ही उसे यह परगना मिला होगा। गुरूजी के अनुसार यह परगना सन् १६६४-५ ई० (सं० १७२१ वि०) में उसके अधिकार से निकल गया। संभवतः इसके बाद ही अखेराज को कोठड़ी-पड़ावा सरकार के अन्तर्गत डग-दुधालिया का परगना मिला होगा, जो सन् १६७९ ई० में भी अखेराज के ही अधिकार में था (आईन०, २,पृ० २०९; गुरुजी के संग्रह में रतन-पुरा गाँव की सनद—अप्रेल १४, १६७९ ई०चवैशाख सु० १४, सं० १७३६ वि०)। अखेराज का ठीक २ मनसब क्या था? और भी कौन-कौन से परगने या गाँव उसके अधिकार में रहे तथा उनमें कब तथा क्या परिवर्तन हुए, ये बातें निश्चित रूपेण ज्ञात नहीं हैं।

अपने अन्य भाइयों की तरह सन् १६७९ ई० में अखेराज भी

अपने ज्येष्ठ भाई रामिसह के साथ दक्षिण में शाहजादे मुअज्जम (शाह आलम) की सेना में नियुक्त था। अप्रेल ८, १६८० ई० को रामिसह के साथ ही अखेराज को भी औरंगजेब ने शाही दरबार में अजमेर बुलवाया। जय० अख०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०।

सन् १६८२ ई० में अखेराज दक्षिण के सूबेदार खान जहाँ की सेना में नियुक्त था। उसी साल के पिछले महीनों में वह अपने छोटे भाई किशनसिंह को साथ लेकर खान जहाँ की सेना से निकल भागा। उन दिनों दुर्जनसिंह हाड़ा मालवा में बूँदी के आस-पास उपद्रव मचा रहा था; ये दोनों भाई उससे जा मिले। मालवा के सूबेदार खान जमान ने पत्र लिखकर इन दोनों भाइयों को समभाने का पूरा २ प्रयत्न किया, परन्तु उसे कोई सफलता न मिली। जय० अख०, औरं०, २६ (२), पृ० १६।

सन् १६८५ ई० के प्रारम्भिक महीनों में अखेराज और किशनसिंह का उपद्रव फिर बढ़ा। वे दुर्जनसिंह का साथ दे रहे थे, और
अब तो वे मालवा सूबा के अन्तर्गत रामपुरा राज्य से गाय-बैल आदि
पशुओं को घेर-घेर कर उन्हें दुजनसाल के पास पहुँचाने लगे। रामपुरा के गोपालसिंह चन्द्रावत ने उनको रोकने के लिए सैनिक भेजे,
जिनके साथ इन दोनों भाइयों और उनके सैनिकों की मुठभेड़ हो
गई। लड़ाई छिड़ गई, जिसमें किशनसिंह और उसके कुछ सैनिक
मारे गए; अखेराज एवं उसके साथी भाग निकले। यह घटना
मार्च, १६८५ ई० के लगभग हुई। कुछ माह बाद शाही दरबार
से मालवा के तत्कालीन सूबेदार मुग़ल खाँ और बूँदी के राव अनिरुद्धसिंह के नाम हुक्म पहुँचा कि वे इन विद्रोहियों का पीछा कर उन्हें
दबा दें। जय० अख०, औरं०, २८ (२) पृ० २४१।

सन् १६८६ ई० के अन्तिम महीनों में अखेराज 'रतलाम और बदनावर के आसपास ही घूमता फिर रहा था। उसी समय शाह-जादा अकवर को समुद्र-मार्ग से फ़ारस रवाना कर दक्षिण से मेवाड़-मारवाड़ की ओर जाता हुआ दुर्गादास राठौड़ मालवा में होकर गुजरा। जब वह बदनावर और रतलाम पहुँचा, तब अखेराज उससे मिला और अखेराज ने तीन-चार दिन तक दुर्गादास राठौड़ का खूब आदर-सत्कार भी किया (ईश्वर०, प० ११९ अ)। रतलाम से रवाना होते समय दुर्गादास राठौड़ ने अखेराज को भी अपने साथ ले लिया। राह में शाही प्रदेश में लूट-मार करते हुए अन्त में अप्रेल २२, १६८७ ई० को उन्होंने मालपुरा लूटा, जिसमें अखेराज ने भी साथ दिया। ख्यात०, २, पृ० ८०-१; राजरूपक, पृ० ३०४; औरंग०,५,२७२; जोधपुर०,२,पृ० ५०७।

इस समय कोई डेढ़-दो साल तक अखेराज दुर्गादास के साथ जोधपुर की राठौड़ सेना में ही बना रहा। अक्तूबर २४, १६८७ ई० को सेहरगढ़ (शेरगढ़?) के लिए राठौड़ सुजानिसह के साथ होने वाले युद्ध में अखेराज ने भी भाग लिया एवं उसके कई साथी काम आए (ख्यात०,२,पृ०८१-२)। अव जोधपुर राज्य में नियुक्त मुसलमान अफ़सरों एवं आस-पास के अन्य सेनानायकों के साथ राठौड़ सैनिकों की यत्र-तत्र मुठभेड़ होने लगी थी, जिनमें अखेराज भी बराबर भाग ले रहा था। मार्च ४,१६८८ ई० को जोधपुर शहर के कायमखानियों के साथ युद्ध हुआ जिसमें अखेराज के एक तीर लगा, जिससे वह घायल हो गया (ख्यात०,२,पृ०८३-८४)। मंदसौर और उज्जैन के फ़ौजदारों के साथ अप्रेल ४,१६८८ ई० को युद्ध हुआ, और एक सप्ताह बाद अप्रेल ११, को रामसर नामक स्थान पर शाही सेना की राठौड़ों के साथ दूसरी मृठभेड़ हुई। अखेराज इन दोनों युद्धों में शाही सेना के विरुद्ध

लड़ा । ख्यात'०, २, पृ० ८२-३; जोघपुर०, २, पृ० ५०९ । इधर अखेराज और चोंडावतों में आपसी बैर हो गया था; चारण करणदास ने बीच में पड़कर दोनों में मेल कराया । यह घटना मार्च २६, १६८८ ई० को हुई (स्यात०, २, पृ० ८५) ।

इसके बाद के अखेराज के जीवन का कोई विवरण प्राप्त नहीं है। ऐसा अनुमान होता है कि जोधपुर की इस राठौड़ सेना के साथ कुछ समय और बिता कर अखेराज पुनः मालवा की ओर लौट आया था। क्योंकि गुरूजी० में लिखा है कि अन्त में अखेराज कुशलगढ़ ठिकाने के अन्तर्गत रामभर सरवा नामक स्थान पर युद्ध करता हुआ मारा गया। वहीं उसकी दाह-क्रिया की गई और उस दाह-स्थान पर आज भी उसका चौतरा स्मारक के रूप में विद्यमान है।

अखेराज के अनेक पुत्र थे। जावरा राज्य के अन्तर्गत आम्बा एवं सीतामऊ राज्य के अन्तर्गत डाबड़ी ठिकाने आज भी अखेराज के वंगजों के अधिकार में हैं।

### (६) पृथ्वीराज

पृथ्वीराज रतनसिंह का सातवाँ पुत्र था। वह छत्रसाल का सहोदर भाई था। ख्यातों और पोथियों में पृथ्वीराज के जीवन का कुछ भी विवरण नहीं मिलता है। 'रतन रासो' में उसका नाम कहीं भी नहीं लिखा मिलता है।

पृथ्वीराज भी शाही सेना में मनसबदार था, और प्रायः उसकी नियुक्ति भी उसके ज्येष्ठ भाई रामसिंह के साथ ही होती रही। सन् १६७९ ई० में वह दक्षिण में शाहजादे शाह आलम की सेना में नियुक्त था। अप्रेल ८, १६८० ई० को रामसिंह के साथ ही उसे भी शाही दरबार में अजमेर बुलवाया गया था। जय० अख०, औरं०, २३

(१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०। पृथ्वीराज के कोई पुत्र न था।

# (७) जेतसिंह

जेतिसिंह रतनिसिंह का आठवाँ पुत्र था। वह भी छत्रसाल का सहोदर भाई था। 'रतन रासो' में उसका नाम मिलता है, परन्तु उसका विशेष हाल वहाँ नहीं दिया है (रासो०, पृ० ७९, १०२, १०८)। गुरूजी० में लिखा है कि उसे वर्तमान सीतामऊ राज्य के अन्तर्गत स्थित भगोर एवं उसके आस-पास के गाँव जागीर में मिले थे; इसके अतिरिक्त उसका कोई भी विवरण ख्यातों और पोथियों में नहीं मिलता है।

अपने अन्य भाइयों की ही तरह जेतिसह भी शाही सेना में मनसव-दार था। सन् १६८३ ई० में मृत्यु के समय उसका यह मनसब बढ़ते-बढ़ते छः सदी जात—५० सवार का हो गया था; जय० अख़०, औरं०, २६ (२), पृ० ४१७। इस. मनसब की जागीर में उसे भगोर और आस-पास के गाँव मिले थे या नहीं यह कहना किठन है, परन्तु सीतामऊ शहर के पास ही एक समाधि पर के शिला-लेख से ज्ञात होता है कि मई २३, १६७७ ई० को सीतामऊ जेतिसंह की जागीर में था (मोरी बावड़ी के पास की समाधि का शिला-लेख)। संभवतः सन् १६७६ ई० में करण की मृत्यु के बाद सीतामऊ के साथ ही आस-पास के गाँव भी जेतिसह को जागीर में मिले होंगे।

जेतिसह की भी नियुक्ति उसके ज्येष्ठ भाई रामिसह के साथ ही हुआ करती थी। सन् १६७९ ई० में जेतिसिह रामिसह के साथ दक्षिण में शाहजादा शाह आलम की सेना में नियुक्त था। पुनः अप्रेल ८, १६८० ई० को रामिसह के साथ ही उसे भी शाही दरबार में अजमेर बुलवाया गया था। जय० अख०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०।

सन् १६८१ ई० में शाही सेना लेकर दक्षिण-विजय के लिए जब औरंगज़ेब अजमेर से चला तब रामसिंह और उसके कई भाई, जिनमें जेतिसिंह भी था, उसके साथ थे। दिसम्बर १८, १६८२ ई० को रामसिंह के साथ जेतसिंह भी मुग़ल खाँ की सेना में नियुक्त किया गया, किन्तु अपने अन्य भाइयों के समान जेतसिंह भी जनवरी १८, १६८३ ई०को वहाँ से बदल कर रहेला खाँ की सेना में नियुक्त किया गया। नासिक से सेना लेकर रणमस्त खाँ की मदद के लिए जब रहेला लाँ कल्याण-भिवण्डी पहुँचा, तब जेतिसह भी उसके साथ था। मार्च १८ के लगभग हम्बीर राव के नेतृत्व में मरहठों की एक बड़ी सेना ने कल्याण-भिवण्डी के आस-पास ही जब शाही सेना के चन्दावल पर हमला किया तब पदमसिंह, आदि के साथ उनका सामना करनेवालों में जेतसिंह भी था। इस युद्ध में वीरतापुर्वक लड़ता हुआ वह काम आया। इस प्रकार उसके खेत रहने का विवरण अप्रेल ५, १६८३ ई० को औरंगज़ेब के पास औरंगाबाद पहुँचा । मृत्यु के समय जेतिसिंह का मनसब छः सदी जात-५० सवार का था। जय० अख़०, औरं०, २६ (१), पृ० ३६७; २६ (२), पु० १३६, १५६, ३९४-५, ४०५-७, ४१७।

जेतसिंह के कोई पुत्र न था, एवं उसका वंश आगे नहीं चला।

# (=) किशनसिंह

वह रतनिसह का नवाँ पुत्र था। रतनिसह की देवड़ी रानी रैण-सुख दे चाँदा पृथ्वीराजीत की के चार पुत्र हुए जिनमें किशनिसह सबसे वड़ा था। ख्यातों और पोथियों में किशनिसह के जीवन का कोई भी विवरण नहीं मिलता है। 'रतन रासो' में किशनिसह का नाम.अवश्य दिया गया है, परन्तु उसका कुछ भी हाल वहाँ नहीं मिलता (रासो०, पृ०, ७९, १०२, १०८)।

'अपने अन्य भाइयों की तरह किशनसिंह भी शाही सेना में मनसबदार था । उसका मनसब कितना था, और मनसब की जागीर में उसे कौन से गाँव मिले थे, इसका कोई भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। शाही सेना में उसकी नियुक्ति प्रायः उसके ज्येष्ठ भाई रामसिंह के साथ ही की जाती थी। सन् १६७९ ई० में किशनसिंह रामिसंह के साथ ही दक्षिण में शाहजादे मुअज्जम (शाह आलम) की सेना में नियुक्त था। रामसिंह के साथ किशनसिंह को भी अप्रेल ८, १६८० ई० को शाही दरवार में अजमेर वुलवाया गया था। जय० अख०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०।

सन् १६८२ ई० में वह दक्षिण के सूबेदार खान जहाँ की सेना में नियुक्त था, परन्तु उसी साल के पिछले महीनों में अपने भाई अखेराज के साथ ही वह भी खान जहाँ की फौज से निकल भागा और वूँदी राज्य में जाकर वहाँ के विद्रोही दुर्जनिसह हाड़ा से जा मिला। उस समय खान जमान मालवा का सूबेदार था; उसने किशनिसह को एक पत्र लिखा और उसे लूट-खसोट न करने और विद्रोहियों का साथ न देने के लिए आग्रह किया, परन्तु किशनिसह ने दुर्जनिसह हाड़ा का साथ न छोड़ा। (जय० अख०, औरं०, २६ (२), पृ० (१६)। १६८५ ई० के प्रारम्भिक महीनों में किशनिसह का उपद्रव बहुत बढ़ा। रामपुरा राज्य में से गाय-बैल आदि पशुओं को घेर-घार कर उन्हें दुर्जनिसह के पास वह ले जाने लगा, तब तो रामपुरा से गोपालिसह चन्द्रावत ने उसको रोकने के लिए सैनिक भेजे। अखेराज, किशनिसह एवं उनके साथियों ने रामपुरा के इन सैनिकों का सामना किया। किशनिसह युद्ध करता हुआ मारा गया। मार्च, १६८५ ई० के लगभग इस प्रकार किशनिसह

की मृत्यु हुई। जय० अख़०, औरं०, २८ (२), प० २४१।

किशनसिंह के कोई पुत्र न था, एवं उसका वंश आगे नहीं चला।

### (६) सूरसिंह

सूरिसह रतनिसंह का दसवाँ पुत्र था। किश्चनिसह का वह सहोदर भाई था। ख्यातों और पोथियों में सूरिसह के जीवन का कुछ भी हाल नहीं मिलता है। 'रतन रासो' में उसके नाम का उल्लेख भी कहीं नहीं है।

अस्तवारों में जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि अन्य भाइयों के समान सूरसिंह भी शाही सेना में मनसबदार था, और प्रायः अपने ज्येष्ठ भाई रामसिंह के साथ ही नियुक्त किया, जाता था। सन् १६६५ ई० में शिवाजी के विरुद्ध चढ़ाई के समय भी सूरसिंह शाही सेना के साथ दक्षिण गया था और वहाँ युद्धों में उसने बड़ी वीरता दिखाई थी (आ० ना०, पृ० ८९१, १००५)। पुनः सन् १६७९ ई० में भी वह रामसिंह के साथ दक्षिण में शाहजादे शाह आलम की सेना में नियुक्त था। अप्रेल ८, १६८० ई० को रामसिंह के साथ ही उसे भी शाही, दरवार में अजमेर बुलवाया गया था। जय० अख़०, औरं०, २३ (१) पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४) पृ० १३०। सूरसिंह का मनसब क्या था और उसकी जागीर कहाँ थी, आदि बातों का कोई भी विवरण नहीं मिलता है।

स्रसिंह का वंश भी आगे न चला।

# (१०) धीरतसिंह

धीरतसिंह रतनसिंह का इग्यारहवाँ पुत्र था। रतनसिंह की देवड़ी रानी रैणसुख दे चाँदा पृथ्वीराजोत की का वह तीसरा पुत्र था। ख्यातों और पोथियों में उसके जीवन का कुछ भी हाल नहीं मिलता है। 'रतन रासो' में तो उसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

अखबारों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि अन्य भाइयों के समान धीरतिसह भी शाही सेना में मनसवदार था और प्रायः वह अपने ज्येष्ठ भाई रामिसह के साथ ही रहता था। सन् १६७९ ई० में रामिसह के साथ वह भी दक्षिण में शाहजादा शाह आलम की सेना में नियुवत था। अप्रेल ८, १६८० ई० को रामिसह के साथ उसे भी शाही दरबार में अजमेर बुलवा भेजा था। जय० अख०, औरं०, २३ (१), पृ० २३२; २३ (३), पृ० १६२; २३ (४), पृ० १३०।

धीरतमिंह के कोई पुत्र न था।

### (११) सकतसिंह

सकतिसह रतनिसह का वारहवाँ पुत्र था। वह घीरतिसह का सहोदर भाई था। गुरूजी० के अनुसार उसका जन्म सन् १६४८-४९ ई० (सं० १७०५ वि०) में हुआ था। ख्यातों और पोथियों में उसके जीवन का विशेष हाल नहीं मिलता है। 'रतन रासो' में उसके नाम का उल्लेख अवस्य है, किन्तु उसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है (रासो०, पृ० ७९, १०२, १०३)।

अपने अन्य भाइयों की तरह सकतिसह भी शाही सेना में मनसद-दार था और सन् १६७९ ई०में रामिसंह के साथ ही दक्षिण में शाहजादा शाह आलम की सेना में नियुक्त था। अप्रेल ८, १६८० ई० को राम-सिंह के साथ औरंगज़ेब ने सकतिमह को भी शाही दरबार में अजमेर बुलवाया था। अपने अन्य आठ भाइयों के साथ अक्तूबर १०, १६८० ई० को वह शाही दरबार में उपस्थित हुआ और औरंगज़ेव की सेश में पन्द्रह रुपए नज़र किए। जय० अख़०, औरं०, २३(१), पृ० २३२; २३ (३), पृ॰ १६२; २३ (४), पृं० १३०; २४ (१) पृ० ४८ । सकतिसह के कोई लड़का न था, एवं उसने अपने बड़े भाई रायिसह के तीसरे पुत्र अनूपिसह को गोद ले लिया था, जिससे सकैत-सिंह का वंश आगे चला। धार राज्य के अन्तर्गत मुलथान ठिकाना आज भी अनूपिसह के वंशजों के अधिकार में है।

सकतिसह का मनसब क्या था, मनसब की जागीर में उसे कौन से गाँव मिले थे इनका ठीक-ठीक ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है। पोथियों के आधार पर रतन० पृ० ५४ और पृ० ७२ पर लिखा है कि सकतिसंह को प्रारम्भ से ही बदनावर परगने के अन्तर्गत मुलथान एवं आसपास के गाँव मिले थे। किन्तु यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं जान पड़ता है। बदनावर का परगना सन् १६८१ ई० में रामसिंह को जागीर में मिला था (अख० औरं०, २५,पृ० २२९)। बाद में यही परगना बनेड़ा ठिकाने के संस्थापक भीमसिंह को जागीर में मिला और मालवा में मरहठों का आधिपत्य स्थापित होने तक भीमसिंह के वंशजों के ही अधिकार में रहा था (मालवा में युगान्तर, पृ० ८९-९०, ३२२)। बदनावर परगने एवं वहाँ के आस-पास के प्रदेश में खोज करने पर ही इस प्रश्न पर विदोप प्रकाश पड़ सकेगा।

#### अध्याय ६

### शिवसिंह

(१६८३--१६६१ ई०)

१. प्रारम्भिक वर्षे—चान्दा पर चढ़ाई; मई, १६८३—मार्च, १६८५ ई०

सुदूर दक्षिण में समुद्र-तट के निकट ही जब कल्याण-भिवण्डी में रामिसह की मृत्यु हुई, उस समय उसका ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी, शिवसिंह रतलाम में ही था। शिवसिंह का जन्म सोमवार, श्रावण शु०८, सं०१७२९ वि० (जुलाई २२,१६७२ ई०) को हुआ था, एवं इस समय उसकी उम्र पूरे इग्यारह वर्ष की भी न थी किन्तु आश्चर्यजनक चतुरता के साथ वह अपने इस नये उत्तरदायित्व को संभालने में लग गया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के कोई एक माह बाद शुभ मुहूर्त देख कर सोमवार, मई २१,१६८३ ई० (ज्येष्ठ शुक्ला ५,

<sup>ै</sup>गुरूजी । बड़वों की ख्यातों में शिवसिंह के जन्म की स्नलग-स्रलग तिथियाँ दी हैं। कई ख्यातों में सिर्फ़ उसका जन्म संवत् १७१६ वि० (१६६२-१६६३ ई०) दिया है। एक ख्यात के अनुसार चैत्र वि० ७, सं० १७१६ वि० (गुरुवार, फ़रवरी १६, १६६३ ई०) ही उसकी जन्म-तिथि थी। दूसरी ख्यात में कार्तिक शु० ६, १७२४ वि० (सोमवार, ग्रुक्तूबर १४, १६६७ ई०) के दिन शिवसिंह का जन्म होना लिखा है। किन्तु इन सब में गुरूजी० द्वारा थी गई तिथि को हो ठीक मान कर उसे स्वीकार किया गया है।

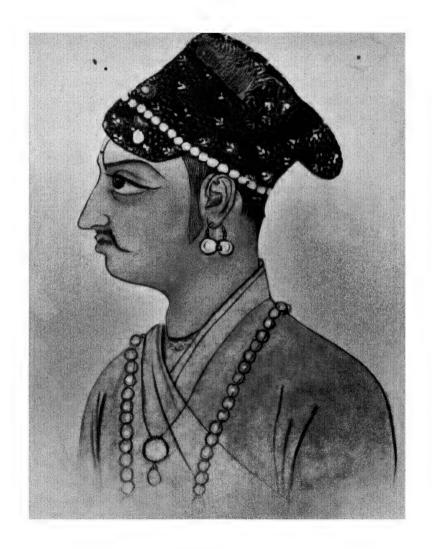

शिवसिंह

सं० १७४० वि०) को वह रतलाम राज्य की गद्दी पर बैठा। ऐसा अनुमान होता है कि इसी अवसर पर औरंगजेब ने शिवसिंह को ६ सदी जात-५०० सवारों का मनसब दिया था, जिनमें से ४०० सवार दो-अस्पा थे। अपने राज्य के शासन का ठीक-ठीक प्रबन्ध कर सन् १६८४ ई० के प्रारम्भ में शिवसिंह सम्प्राट् की सेवा में दक्षिण जा पहुँचा। जून १५, १६८४ ई० को शिवसिंह रामगढ़ का थानेदार नियुवत

<sup>3</sup>गुरूजी० ने जो वार, तिथि भ्रौर माह दिये हैं वे सन् १६८३ ई० के ही हैं, किन्तु वहाँ संवत् १७३६ वि० दिया है। सम्भवतः यह श्रावणादि संवत् हो जिससे यह एक साल का श्रन्तर हो गया। श्रागे इस विषय में भ्रम न हो जावे, इसी विचार से संवत् चैत्रादि कर दिया गया है।

संवत् वाला यह भेद बड़वों की ख्यातों में भी मिलता है। प्रायः गुरूजी० द्वारा दी गई तिथि हो उनमें लिखी है। किन्तु एक ख्यात में शिवसिंह के राज्या-रोहण का दिन भाद्रपद शु० ४, सं० १७३६ वि० (बुधवार, प्रगस्त १४, १६८३ ई०) दिया है।

ैजय० ग्राह्म०, ग्रौरं०, २७, पृ० १२६ पर जून, १६८४ ई० में उसके मनसब में की गई वृद्धि का उल्लेख करते समय शिर्वासह के जिस पिछले मनसब का विवरण दिया है वह मनसब उसके पिता की मृत्यु पर ही शिर्वासह को मिला होगा।

बाल्यावस्था में गद्दी बैठने के कुछ ही समय बाद, केवल बारह बरस की उमर में ही, शिवसिंह का शाही सेवा में जाना और वहाँ महत्त्वपूर्ण किले की थाने-दारी पाना, श्राश्चर्यजनक श्रवश्य जान पड़ता है; किन्तु मुग़ल साम्राज्य के लिए यह ग्रनोली बात न थी। वंशपरम्परागत मनसबदारों में श्रीद कोई शासक योग्य होता तो कम उमर में भी उसे बड़े उत्तरदायित्व का काम सौंपा जाता था। जुलाई १०, १६९६ ई० को जब बीकानेर के शासक राजा स्वरूपींसह को श्रीरंगजेब ने राजाराम के बाल-बच्चों को शाही दरबार में लाने का हुक्म दिया उस समय स्वरूपींसह की उमर केवल दस वर्ष की थी। बीकानेर०, १. प० २९१-२: मा० ग्रा०. प० ४०७।

किया गया और इसी अवसर पर उसके मनसव में एक सौ सवार बढ़ाए गए। ँ

'शिवसिंह को अपना यह पद संभाले अधिक दिन बीरे न थे कि उसे शाही सेना में सिम्मिलत होने चान्दा जाना पड़ा। चान्दा के जमींदार रामिसंह से औरंगजेब अप्रसन्न हो गया था, एवं अवतूबर, १६८३ ई० में औरंगजेब ने रामिसंह को चांदा की जमींदारी से अलग कर उसके भाई किशनिसंह को वह जमींदारी दे दी। पिहले तो रामिसंह ने इस हुक्म का विशेष खयाल न किया, किन्तु जून, १६८४ ई० के प्रारम्भ में जब औरंगजेब ने किशनिसंह को बुलवा भेजा, तब तो रामिसंह बहुत ही ऋद्ध हुआ और चार-पाँच हजार सवारों को एकित्रत कर चांदा के आस-पास उपद्रव मचाने लगा। किशनिसह जब दरबार में पहुँचा तो जुलाई ३०, १६८४ ई० को औरंगजेब ने उसे चांदा की जमींदारी पर नियुक्त किया, और एतकाद खाँ को हुक्म हुआ कि वह ससैन्य जाकर किशनिसंह को जमींदारी का अधिकार दिला दे, तथा रामिसंह को दण्ड देकर उसके उपद्रव का अन्त कर डाले। सेना लेकर जब एतकाद खाँ चान्दा के लिए रवाना हुआ तो उसने अपनी सहायतार्थ रामगढ़ से शिवसिंह को भी बुलवा भेजा।

नवम्बर, १६८४ ई० के प्रारम्भ में एतकाद खाँ की सेना चांदा के

<sup>ँ</sup>जय० श्रख्न०, श्रौरं०, २७, पृ० १२६।

यह रामगढ़ सूबा बरार में स्थित सुप्रसिद्ध रामगढ़ किला ही होगा । श्राईन०, २, पृ० २२८, २३०; इण्डिया०, पृ० 1xxix, ५०, १४४ । किस वर्तमान जिले में यह किला तब होगा, यह बताना कठिन है । सम्भवतः मध्य-प्रदेश के श्रन्तर्गत २२ $^{\circ}$  ७ $^{\prime}$  उत्तर 50 पूर्व में स्थित मण्डला जिले का रामगढ़ शहर ही हो, किन्तु वहाँ श्रब कोई भी किला नहीं रह गया है ।

सन् १७०५ ई० में ग्रली मदीन लाँ हैदराबादी इसी रामगढ़ किले का किलेदार

पास पहुँची; शिवसिंह और उसके सैनिक भी एतकाद खाँ के साथ थे। नवम्बर १० को रामिसंह ने एतकाद खाँ के साथ युद्ध किया जिसमें रामिसंह की हार हुई और वह भागकर शेरगढ़ की तरफ़ पहाड़ों में 'जा छिपा।' विजयी शाही सेना नवम्बर १५ को चान्दा जा पहुँची। वहाँ किशनसिंह को राजा बनाकर एतकाद खाँ ने शाही टाँका निश्चित किया। नवम्बर १९ को रामिसंह तीन साथियों को लेकर चान्दा आ पहुँचा और किले के अंदर घुसने का प्रयत्न किया किन्तु पहरेवालों ने उसे मार डाला। चन्दा से लौट कर एतकाद खाँ शाही दरबार में अहमदनगर आया। शिवसिंह भी उसके साथ था। एतकाद खाँ के साथ ही शिवसिंह भी दिसम्बर २७, १६८४ ई० को औरंगज़ेब के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने नौ मोहरें नजर कीं। चांदा की इस चढ़ाई में शिवसिंह ने शाही सेना की बहुत-कुछ सहायता की थी, एवं उससे प्रसन्न होकर दिसम्बर २९, १६८४ ई० को शिवसिंह के मनसब में एक सौ जात—५० दो-अस्पा सवारों की वृद्धि की गई, जिससे अब शिवसिंह का

था, एवं उसके मरने के बाद उसी के पुत्र मुहम्मद रजा को यह क़िलेदारी मिली। मा० श्रा०, पु० ५१६; मा० उ०, २, पु० ६२५।

<sup>ँ</sup>मा० श्रा०, पृ० २३६; जय० श्रक्ष०, श्रौरं०, २७, पृ० ८६, १४१, १४७; श्रौरंग०, ४, पृ० ४०६।

श्रं ख्रख़बारों के अनुसार यह युद्ध नवम्बर १० (१२ जिल्हिज) को हुआ; जय० ग्रख़०, श्रौरं०, २८ (१), पृ० २३७, २३६। किन्तु मा० श्रा० (पृ० २५०) के अनुसार यह युद्ध नवम्बर २ (४ जिल्हिज) को हुआ था; श्रौरंग०, ५, पृ० ४०७।

<sup>ँ</sup>जय० ग्राख्य०, ग्रौरं०, २५(१), पृ० २३७, २६५; मा० ग्रा०, पृ० २५०; ग्रौरंग०, ५, पृ० ४०७।

मनसब सात सौ जात-छः सौ दो-अस्पा सवारों का, हो गया। ध

चांदा की चढ़ाई के समय शिवसिंह एवं उसके सैनिकों की गिनती एतं जाद खाँ की सेना में हो रही थी। दिसम्बर २९, १६८४ ई० को औरंगजेव ने आज्ञा दी कि शिवसिंह एवं उसके सैनिक अब ग़ाजीउद्दीन खाँ की सेना में नियुक्त किए जावें, और वह तत्काल ही शिवापुर के खज़ाने के सैनिकों को अपने साथ ले जावे। गाजीउद्दीन इस समय राइरी (रायगढ़) किले को जीतने का प्रयत्न कर रहा था। शिवसिंह अहमदनगर से रवाना होने भी न पाया था कि दूसरे ही दिन (दिसम्बर ३०, १६८४ ई०) औरंगजेब ने आज्ञा दी कि शिवसिंह ग़ाजीउद्दीन के पास न जावे, किन्तु अहमदनगर में ही शाही सेना के साथ रहे। इस प्रकार औरंगजेब के साथ ही रहने की आज्ञा पाने पर शिवसिंह ने औरंगजेब की सेवा में उपस्थित होने की प्रार्थना की। शिवसिंह पीढ़ियों से शाही मनसवदार तथा रतलाम राज्य का अधिकारी था, एवं औरंगजेब ने उसे अपने सैनिक हथियारों के साथ दीवान-इ-ख़ास (जिसे प्रायः गुसलखाना भी कहते थे) में आने की आज्ञा दे दी।

<sup>ं</sup>जय० ग्रस्त०, श्रौरं०, २८ (१), पृ० ३५६-३६०। ''जय० श्रस्त०, श्रौरं०, २८ (१), पृ० ३५६।

किञापुर-पूना से कोई १४ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित एक गाँव था, जो राहरी (रायगढ़) की राह में पड़ता था। क्रौरंग०, ४, प० २६५।

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup>मा० ग्रा०, पृ० २४६-२४६, २५२; ग्रौरंग०, ४, पृ० ३५६। <sup>१९</sup>जय० ग्रस्त०, ग्रौरं०, २६ (१), पृ० ३६०, ३६५।

श्रकबर का दीवान-इ-ख़ास उसके ग़ुसलख़ाने (स्नानागार) से लगा हुग्रा था, एवं तब से श्रख़बारों, पत्रों एवं श्रन्य सरकारी काग़जों में भी दीवान-इ- ख़ास का उल्लेख करते समय उसे 'ग़ुसलख़ाना' ही लिखते रहे हैं। सर यदुनाथ सरकार,कृत 'स्टडीज इन मुग़ल इण्डिया', पृ० ६, फु० नो०।

सन् १६८३ ई० में जब शिवसिंह गद्दी पर बैठा तब उसके राज्य पर बीस हजार रुपये से भी अधिक कर्जा हो रहा था। गद्दी पर बैठने के दूसरे साल ही, वह शाही सेना में सम्मिलित होने के लिए दक्षिण धला गया, और उसकी अनुपस्थित में रतलाम राज्य की आधिक परिस्थित सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया जा सका। इधर सन् १६८३-८४ ई० में फ़सलें भी बहुत अच्छी नहीं हुईं, एवं सारे प्रयत्न किए जाने पर भी उक्त बीस हजार में से केवल पाँच हजार रुपये वसूल हो पाए थे। बाकी रहे रुपयों की वसूली के लिए मालवा सूबे के दीवान ने सन् १६८४ ई० के अन्तिम महीनों में पुनः ताकीद की। करजे के रुपये चुकाने का ठीक प्रबन्ध न हो सकने की हालत में वह राज्य के कुछ भागों पर शाही अधिकार करने की भी सोच रहा था। अतएव शिवसिंह ने जनवरी २८, १६८५ ई० को एक प्रार्थना-पत्र द्वारा औरंगज़ेब से निवेदन किया कि उस वर्ष भी केवल पाँच हजार रुपए ही वसूल किए जाने का हुक्म हो।

इसी प्रार्थना-पत्र में शिवसिंह ने यह भी चाहा था कि तनख्वाह के बदले में उसे बदनावर का परगना व्यक्तिगत रूपेण दे दिया जावे। दिसम्बर २९,१६८४ ई० को शिवसिंह के मनसब में वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप उसकी व्यक्तिगत जागीर में वृद्धि होती, किन्तु दिसम्बर ३०,१६८४ ई० की आज्ञानुसार शिवसिंह की नियुक्ति औरंगजेब के साथ रहने वाले सैनिक दल में हो गई थी, एवं नियमानुसार उसे मनसब की वृद्धि के लिए नई जागीर न मिल कर नक़द तनख्वाह ही मिलने वाली थी। किन्तु शिवसिंह इस नकद तनख्वाह के बदले नई व्यक्तिगत जागीर प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। बदनावर का परगना रतलाम राज्य से लगा हुआ ही था, तथा पहिले भी रतन-सिंह और रामसिंह के अधिकार में रह चुका था, एवं उसी परगने

को पुनः अपने अधिकार में करने के लिए शिवसिंह का प्रयत्नशील होना स्वाभाविक ही था।

" औरंगजेब ने इस प्रार्थना-पत्र पर हुक्म दिया कि ईन दोनों प्रश्न सम्बन्धी विशेष बातें वज़ीर जुमदतुलमुल्क असद खाँ औरंगजेब की सेवा में निवेदन करे। शिविसिंह की इन प्रार्थनाओं पर औरंग-जेब की अन्तिम आज्ञा क्या हुई इसका कोई भी विवरण नहीं मिलता है।

# २. दिचणी युद्धों में शिवसिंह का सम्मिलित होना; श्रौरंगज़ेब की श्रप्रसन्नता एवं शिवसिंह की मृत्यु (सन् १६६१ ई०)

शिवसिह मार्च, १६८५ ई० तक औरगज़ेब की निजी सेवा में शाही सेना के साथ अहमदनगर में बना रहा, किन्तु उसके कुछ ही काल बाद उसकी वहाँ से बदली हो गई। कुछ वर्षों से औरंगज़ेब तथा बीजापुर के सुलतान आदिल शाह के बीच मनमृटाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। औरंगज़ेब चाहता था कि शंभाजी के विरुद्ध लड़ने वाली शाही सेना को आदिल शाह भी पूरी-पूरी मदद करे परन्तु आदिल शाह तो मुग़लों के विरुद्ध शंभाजी की सहायता कर रहा था। सन् १६८५ ई० के प्रारम्भ में मुग़लों और आदिल शाह के बीच लड़ाई छिड़ गई तथा मार्च महीने में मुग़ल सेनाएँ बीजापुर के पास तक जा पहुँचीं। "

<sup>&</sup>lt;sup>१३</sup>जय० श्रख़०, श्रौरं०, २८ (२), पृ० १३-१४; इविन०, पृ० १४-१४।

<sup>१५</sup>बसातीन०, पृ० ५३३-४; सा० श्रा०, पृ० २५५-२५६; श्रौरंग०, ४, पृ० ३६४-३७१।

बीजापुर को विरुद्ध सेना भेजने के लिए मार्च, १६८५ ई० के प्रारम्भ से ही तैयारियाँ होने लगीं। रुहेल्ला खाँ के सेनापितत्व में एक वड़ी मुग़ल सेना भेजने का निश्चय हुआ, और मार्च १४ की औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि शिवसिंह एवं उसके सैनिक भी रुहेल्ला खाँ की सेना के साथ बीजापुर भेजे जावें। किन्तु मार्च १६ को जब रुहेल्ला खाँ शाही सेना के साथ अहमदनगर से रवाना हुआ तब औरंग-ज़ेब ने शिवसिंह को रुहेल्ला खाँ के साथ न जाने दिया, एवं मार्च २१, १६८५ ई० को हुक्म दिया कि शिवसिंह का नाम एतक़ाद खाँ के सेनापितत्व में रहने वाली सेना के साथ रखा जावे. तथा आगामी एक माह तक शिवसिंह ग़ज़नफ़र खाँ के साथ ही रहे।" इस समय एतक़ाद खाँ पारनेर और संगमनेर के प्रदेश में मरहठे आक्रमणकारियों का सामना कर उन्हें मार भगाने में लगा हुआ था। "गजनफ़र खाँ भी इस समय अहमदनगर में न था एवं औरंगज़ेब की आज्ञानसार शिवसिंह को ग़जनफ़र खाँ के पास जाना पड़ा होगा । ैं वह ग़ज़-नफ़र खाँ के पास गया या नहीं, एवं उसके साथ एक माह रहने के बाद शिवसिंह को कहाँ जाने का हुक्म मिला, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। यह बात निश्चित रूपेण अवश्य कही जा सकती है कि शिवसिंह एतक़ाद खाँ की सेना में तो सम्मिछित नहीं हुआ।'

<sup>&</sup>lt;sup>थ</sup>जय० <mark>ग्रल</mark>्ल०, ग्रौरं०, २८ (२), पृ० १५५, १८२; मा० ग्रा०, पृ० २५४ । <sup>६</sup>मा० ग्रा०, पृ० २५२ ।

<sup>ै</sup>श्रप्रेल २, १६८५ ई० को भ्रहमदनगर से एक शाही दूत भेजे जाने पर ही गजनफ़र खाँ भ्रप्रेल ७ को शाही दरबार में पहुँचा। जय० श्रख्ल०, भ्रौरं०, २८ (२), पृ० २३१, २४९।

<sup>ैं</sup> एतक़ाद ख़ाँ मई २४, १६८४ ई० को जफ़राबाद भेजा गया था श्रीर श्रक्तबर १०. १६८४ ई० को इन्दों भेजे जाने तक वह वहाँ हो रहा. किन्त शिव-

रुहेल्ला खाँ और खान जहाँ बहादूर ने मुगल सेना के साथ अप्रेल १, १६८५ ई० को बीजापुर का घेरा डाला। युद्ध-क्षेत्र से बहुत दूर न रहने के लिए उत्सुक औरंगजेब भी अहमदनगर से अप्रेल २६ को रवाना होकर मई २४ को शोलापुर आगया, और एक साल भर तक यहाँ से ही सेनाओं का संचालन करता रहा। जुन १४ को शाहजादा आजम भी एक बड़ी सेना के साथ बीजापुर के पास जा पहुँचा और कुछ दिन बाद घेरा डालने वाली शाही सेना में सम्मि-लित होकर घेरे का संचालन करने लगा। इसी समय गोलकुण्डा राज्य से भी मुग़ल साम्राज्य की बिगड़ गई [थी, एवं शाहजादे शाह आलम को ससैन्य गोलकुण्डा पर आक्रमण करने के लिए भेजा जा रहा था। खान जहाँ बहादुर इस समय शोलापुर-बीजापुर राह में इन्दी नामक स्थान पर नियुक्त इस राह को ख्ली रखने में प्रयत्नशील था । औरंगजेब की आज्ञानुसार वह जून २८ को इन्दी से रवाना होकर्शाह आलम की सेना में सम्मिलित हो गया। रुहेल्ला खाँ की भी नियुक्ति अहमदनगर हो गई एवं बीजापुर से रवाना होकर जुलाई १५ को वह शोलापुर पहुँचा । जुलाई १९ को औरंगजेव ने शाहजादे शाह आलम और उसके पुत्र बेदार बख़्त को कुछ वस्तुएँ उपहार-स्वरूप भेजीं। "इन्हीं तीन महीनों में शिवसिंह और उसके सैनिक भी बीजापूर के घेरे में भाग लेने को वहाँ भेज दिए गए थे।

सिंह एतकाद खाँ से कई मास पहिले हो बीजापुर पहुँच गया था। मा० ग्रा०, पृ० २४६, २६६; ग्रौरंग०, ४, पृ० ३८२; मेहता०, ग्रगस्त ३०, १६८४ ई० का पत्र।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup>मा० स्रा०, पृ० २४४-६, २४८, २४९-२६०, २६१; बसातीन०, पृ० ४३६; स्रोरंग०, ४, पृ० ३७४, ३७४, ३७६, ४०८।

<sup>&</sup>lt;sup>२॰</sup>मेह्**ता०; शिर्वासह ने रविवार, ग्र**गस्त ३०, १६**८५ ई० (भा**द्रपद

बीजापुर का घेरा चलता ही गया, और खान जहाँ वहादुर के इन्दी से रवाना होने के बाद शोलापुर-बीजापुर राह खुली न रह सकी। खाने-पीने का सामान लाने में निरन्तर कठिनाइयाँ होने लगीं और बीजापुरी सैनिक राह रोक कर युद्ध भी करने लगे, जिससे बीजापुर के आस-पास दुर्भिक्ष पड़ गया, और वहाँ का घेरा डालने वाली सारी शाही सेना भूखों मरने लगीं। शाहजादा आजम के साथ ही साथ शिवसिंह को भी ये सारी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ीं। अपने पुत्र एवं शाही सेना को बचाने के लिए उत्सुक औरंगजेब ने आजम को कहला भेजा कि वह अपनी सारी सेना के साथ बीजापुर से लौट आवे, किन्तु आजम ने बीजापुर से लौटना स्वीकार न किया और उन सारी कठिनाइयों के होते हुए भी वहीं डटा रहा। "

तब तो औरंगज़ेब ने विवश होकर ग़ाजीउद्दीन फ़िरोज जंग के सेनापितत्व में एक बड़ी सेना एकित्रत की और खाने-पीने का बहुत सा सामान लेकर उसे अक्तूबर ४, १६८५ ई० को गोलापुर से रवाना किया। बीजापुर से कोई तीस मील (भीमसेन के कथना-नुसार केवल १२ मील ही) की दूरी पर शर्जा खाँ के नेतृत्व में बीजा-पुरी सेना ने फ़िरोज़ जंग की राह रोकी, और उसके साथ का कुछ सामान भी लूट ले गए, किन्तु अन्त में फ़िरोज़ जंग ने उन्हें मार भगाया। यो लड़ता-भिड़ता खाद्य सामग्री लेकर जब फ़िरोज़ जंग आज़म से जा मिला, तब तो वहाँ सेना में दुर्भिक्ष का अन्त हो गया। शोलापुर-बीजापुर राह को खुली रखना अत्यावश्यक था एवं अक्तूबर

शुक्ला ३०, सं० १७४२ वि०) को एक पत्र बीजापुर से लिखा था।

<sup>ें</sup>मा० म्रा०, पृ० २६१, २६३-४; भीस०, १, पृ० १६८; बसातीन०, पृ० ५३६; म्रौरंग०, ४, पृ० ३७६-३८१।

१०, १६८५ ई० को एतक़ाद खाँ इन्दी का थानेदार नियुक्त कर वहाँ भेजा गया । इन्दी और बीजापुर के बीच में नागथाणा नामक स्थान में भी कुछ सेना रखना आवश्यक जान पहः, अतएव वहाँ शिवसिंह और उसके सैनिकों को नियुक्त किया गया।

किन्तु बीजापुर के घेरे का जल्द ही अन्त न हुआ। सवा साल के घेरे के बाद भी जब बीजापुर पर अधिकार होता न देख पड़ा, तब तो औरंगज़ेब स्वयं ससैन्य जुलाई ३, १६८६ ई० को बीजापुर जा पहुँचा और वह शाहजादे शाह आलम को भी, जो तब तक गोल-कुण्डा से लौट आया था, अपने साथ लेता आया। अन्त में रिववार, सितम्बर १२, १६८६ ई० को अन्तिम आदिल शाही सुलतान ने आत्म-समर्पण कर दिया, और बीजापुर पर मुग़ल सेना का अधिकार हो गया। वीजापुर के इस सारे घेरे के समय शिवसिंह नागथाणे में ही रहा, बीजापुर चला आया था या और कहीं भेज दिया गया था, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है।

इस प्रकार जब शिवसिंह सुदूर दक्षिण में शाही सेना के साथ

<sup>ें</sup>मा० थ्रा०, पृ० २६४-६; भीम०, १, पृ० १६६; स्नफ़ी०, २, पृ० ३१७; स्रोरंग०, ४, पृ० ३८१-२ । मेहता०; शिर्वासह ने बुधवार, नवम्बर १८, १६८५ ई० (मार्गशीर्ष, शुक्ला २, सं० १७४२ वि०) को एक पत्र नागथाणा से लिखा था।

नागथाणा—-१६° ५६' उत्तर ७५° ५१' पूर्व में स्थित है। यह स्थान बीजापुर से ११ मील उत्तर-पूर्व एवं इन्दी से १६ मील दक्षिण-पिश्चम में है। भीम०, १, पृ० ५६, १६६।

<sup>ै</sup>मा० ग्रा॰, २७६-७, २७६, २७६-८०; ईश्वर०, प० १०० ग्र-१०४ ब; भीम०, १, पृ० २००-२०३; बसातीन०, पृ० ५३७-५४०; ग्रीरंग०, ४, पृ० ३८३-३८६।

बीजापुर जीतने के प्रयत्न में लगा हुआ था, मालवा में रतलाम राज्य का शासन-प्रबन्ध सांचोरा चौहान भगवानदास के ज्येष्ठ पुत्र मानसिंह के हाथ में था ब सांचोरा चौहान अमरदास का चौथा लड़का माधो-सिंह एवं मेहता नाथा राज्य कार्य में मानसिंह की पूरी-पूरी सहायता कर रहे थे। ये नियुक्तियाँ बहुत करके सन् १६८९ ई० के प्रारम्भ तक रहीं जब ये सब अलग कर दिए गए, और उनके स्थान पर सांचोरा चौहान मानसिंह का दूसरा छोटा भाई पृथ्वीराज प्रधान मन्त्री बना और सहरूप नामक एक और कर्मचारी उसका सहकारी नियुक्त किया गया। ते राज्य-कर्मचारियों में ये परिवर्तन क्यों किए गए यह

<sup>ं</sup> मेहता०, श्रगस्त ३०, एवं नवम्बर १८, १६८५ ई० को लिखें गए पत्र । ये नियुक्तियाँ शिवसिंह के गद्दी बैठने के समय सन् १६८३ ई० में ही हुई थीं या बाद में, यह कहना कठिन है; परन्तु श्रनुमान यही होता है कि सन्१६८३ ई० में ही ये नियुक्तियाँ हुई होंगी।

सांचोरा चौहान मार्नासह सन् १६६३ ई० में मर गया (पंचेड़ ठिकाने का इतिहास, पृ० ७३)। उसके ज्येष्ठ पुत्र सुरतार्णासह या सुलतार्नासह को सन् १७०२ ई० के बाद वर्तमान पंचेड़ ठिकाना छत्रसाल ने दिया।

नांचोरा चौहान माधोसिंह, वीर श्रमरदास का चौथा पुत्र था । वह पहिले रामिसह श्रौर बाद में उसी के पुत्रों की सेवा करता रहा । केशवदास के श्रधिकार से जब रतलाम परगना चला गया तब भी माधीसिंह ने केशवदास का साथ न छोड़ा । सीतामऊ राज्य की स्थापना पर केशवदास ने उसे जागीर प्रदान की । सीतामऊ राज्य के श्रन्तर्गत दीपाखेड़ा श्रौर मोरखेड़ा ठिकाने श्राज भी माधीसिंह के वंशजों के श्रधिकार में है । मेहता नाथा के वंशज श्राज भी विद्यमान है श्रौर सीतामऊ राज्य के सुप्रतिष्ठित कर्मचारी समभे जाते है; मेहता ।

<sup>ें</sup> मेहता०, मई १६, १६८६ ई० को लिखा गया पत्र । सांचोरा चौहान पृथ्वीराज, भगवानदास का तीसरा पुत्र था । पृथ्वीराज के वंशज कई साल पूर्व तक वर्तमान रतलाम राज्य के श्रन्तर्गत गाँव मातासुला में थे ।

निश्चित रूपेण कहा नहीं जा सकता है। इसी समय एक ऐसी घटना अवश्य घटी, जिसका इस परिवर्तन से कोई सम्बन्ध होना सम्भव हो सकता है।

ईश्वरदास लिखता है कि "उज्जैन से सम्प्राट् के पास यह सूचना पहुँची कि रतलाम के जमींदार शिविसिंह के गुमाश्ते ने दो हाथियों को लड़ाया। रतलाम की यह जमींदारी उज्जैन सूबे के अन्तर्गत थी। हाथियों की लड़ाई कराना केवल सम्प्राट् का ही विशेष अधिकार है, एवं जमींदार के मनसब में पाँच सौ सवार घटा दिये गये। पुन: असद और अन्य दो गुर्जबरदार भेजे गए कि वे उन दोनों हाथियों तथा उस गुमाश्ते को अपने साथ शाही दरबार में पेश करें, जिससे कि उस गुमाश्ते को अपनी इस घृष्टता के लिए उचित दण्ड दिया जा सके।" यह घटना दिसम्बर, १६८८ ई० या जनवरी, १६८९ ई० के लगभग हुई थी। " यह गुमाश्ता कौन था, जिसने इस प्रकार हाथी लड़ा कर अपने स्वामी को औरंगजेब का कोपभाजन बनाया, और यों शिविसिंह के मनसब में कमी करवा दी, यह बताना किटन हैं, किन्तु इस मूर्खतापूर्ण घृष्टता की बहुत कुछ जिम्मेवारी शिविसिंह के तत्कालीन प्रधान कर्मचारी मानसिंह सांचोरा पर ही पड़ती है क्योंकि उसके मन्त्रित्व में ऐसी घटना घटीं। उक्त गुमाश्ता शाही दर-

<sup>ें</sup> ईश्वर०, प० १४४ ब-१४५ म्रा। ईश्वरदास ने म्रापने ग्रन्थ में विभिन्न घटनाम्रों के सन्-संवत् नहीं दिए हैं। परन्तु इस विवरण से पहिले एवं बाद में वी गई घटनाम्रों में से जिनकी तारीख़ें म्रन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों के म्राधार पर निश्चित की जा सकी हैं, उन्हें देखते हुए भी इस घटना का उपर्युक्त समय निश्चित किया गया है।

हाथियों की लड़ाई करवाना एक-मात्र मुगल सम्राट् का ही विशेष श्रधिकार माना जाता था। सम्राट् भी इस बात के लिए बहुत ही जागरूक एवं प्रयत्नशील

बार में ले जाषा गया या नहीं, एवं उसे क्या दण्ड मिला, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। इस घटना से सम्बद्ध दोनों हाथी तो शिवसिंह की मृत्यु के बाद तक भी रतलाम ही रहे; अक्तू बर १, १६९१ ई० को उन्हें शाही दरबार में भिजवा देने का पुन: हुक्म हुआ था। "

रतलाम में हाथियों को लड़ाया गया और औरंगज़ेब शिवसिंह के उस उद्दण्ड गुमाश्ता को सजा देने के लिए शाही दरबार में दक्षिण बुलवा रहा था। किन्तु शिवसिंह तो दक्षिण में निरन्तर शाही सेवा में बना रहा। सितम्बर, १६८६ ईं० में बीजापुर पर मुग़लों का अधिकार हो जाने के बाद शिवसिंह कहाँ रहा, उसने क्या-क्या सेवाएँ कीं और उसका मनसब क्या था इसका कोई भी प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता है। शिवसिंह के बारे में इन बरसों की जो एक-मात्र सूचना मिलती है, वह है उसके राइरी (रायगढ़) होने की।

सितम्बर, १६८७ ई० में गोलकुण्डा को जीत कर औरंगजेब मरहठा राजा शम्भाजी के विरुद्ध अपनी सेना संचालित करने लगा ।

रहते थे कि उनके इस विशेष श्रिधिकार का उनके शाहजादे तक कभी भूल कर भी उपयोग न करें। एक बार जब ससेन्य प्रयाण करते समय शाहजादे शाह ग्रालम ने राह में हाथियों को लड़ाया था, तब ग्रौरंगजेब ने उसे बहुत फटकारा ग्रौर शाह ग्रालम ने उत्तर में यह हास्योत्पादक सफ़ाई पेश की कि हाथी स्वयं ही लड़ पड़े थे।

सरकार कृत 'मुग़ल एड्मिनिस्ट्रेशन', तीसरा संस्करण, पृ० १४२-५५; सरकार कृत 'एनेक्डोट्स श्राफ़ ग्रौरंगजेंब', दूसरा संस्करण, पृ० ५९-६०।

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup>जय० ग्रख०, ग्रौरं०, ३५-३६, पृ० ३७ ।

दिसम्बर, १६८८ ई० में शाहजादा आजम ससैन्य शम्भाजी के विरुद्ध बढ़ा, और पूना के उत्तरी जिले में चाकण नामक स्थान पर पड़ाव किया। शैख निजाम हैदराबादी, जो अब मुक़र्ग्ब खाँ कहलाता या, पन्हाला के किले का घेरा डालने के लिए भेजा गया। इसी समय एतक़ाद खाँ को भी एक बड़ी सेना के साथ राइरी (रायगढ़) किला जीतने के लिए रवाना किया। एतक़ाद खाँ के साथ शिवसिंह और उसके सैनिक भी भेजे गए।

मुक्तरंब खाँ ने बड़ी चतुराई से फ़रवरी १, १६८९ ई० को शम्भाजी को पकड़ कर क़ैंद कर लिया। तब तो फ़रवरी ८ को मरहठे नेताओं ने शम्भाजी के सौतेले छोटे भाई राजाराम को, जो शम्भाजी की आज्ञा से क़ैंद था, छुड़ाया और उसे रायगढ़ में मरहठों की राजगद्दी पर बिठाया। औरंगज़ेव ने इधर मार्च ११ को भीमा के तीर पर कोरेगाँव में शम्भाजी को मरवा डाला। एतक़ाद के सेनापितत्व में जो सेना रायगढ़ के विरुद्ध भेजी गई थी, वह अब तेजी से उस ओर बढ़ी और उस किले को जा घेरा। शिवसिंह और उसके सैनिक भी एतक़ाद खाँ की सेना के साथ थे। शाही सेना की सारी सावधानता के होते हुए भी अप्रेल ५, १६८९ ई० को राजाराम योगी का भेष बना कर रायगढ़ से निकल भागा। राजाराम के भाग जाने से औरंगज़ेब का प्रधान विरोधी रायगढ़ में न रह गया, फिर भी एतक़ाद खाँ किले को घेरे ही रहा और अन्त में अक्तूबर १९, १६८९ ई० को उस पर अधिकार कर लिया। "

<sup>ें</sup> मा० ग्रा॰, पु॰ ३१६, ३२६, ३२०; ग्रौरंग॰, ४, पु॰ ४५२, ४८१, ४७५-६, ४८१; मेहता॰।

र्भगा० स्रा०, पु० ३२०-३२२, ३२४, ३२७, ३३१; स्नफ़ी०, २, पु० ३८६,

शिवसिंह के शासनकाल का जो अन्तिम पत्र मिलता है, वह मई १६, १६८९ ई० (गुरुवार, ज्येष्ठ शुक्ला ८, सं० १७४६ वि०) का है। उस सबय शिवसिंह राइरी (रायगढ़) किले के घरे में भाग ले रहा था। " उसके बाद शिवसिंह कब तक जीवित रहा यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। ख्यातों और पुरानी पोथियों में शिवसिंह की मृत्यु के जो सन्-संवत दिए हैं वे सर्वथा ग़लत हैं।" एवं जो कुछ भी दूसरी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्य है उसी के आधार पर शिवसिंह की मृत्यु का सन्-संवत् निश्चित करना पड़ता है। ऊपर जो विवरण दिया है उससे स्पष्ट है कि शिवसिंह की मृत्यु मई १६, १६८९ ई० के बाद ही हुई होगी। पुनः शिवसिंह के उत्तराधिकारी, उसके छोटे भाई, केशवदास सम्बन्धी जो विवरण अखबारों में मिलता है उससे ज्ञात होता है कि सितम्बर १८, १६९१ ई० के दिन केशवदास रतलाम का शासक था। पुनः शिवसिंह के हाथियों सम्बन्धी अक्तूबर १, १६९१ ई० के अखबार में शिवसिंह को मृत

३८६; ईश्वर०, प० १५२ ग्र-१५४ ग्र; भीम०, २, प० ६६ ब-६७ ब; मेहता०; ग्रौरंग, ४, प० ४७६-४८२।

³°मेहता० ।

<sup>ै&#</sup>x27;गुरूजी, राणी० ग्रौर कुछ बड़वों की ख्यातों के ग्रनुसार शिर्वासह की मृत्यु सं० १७४५ वि० में (मार्च ११, १६८६ ई० से पहिले) हो गई थी। एक बड़वे की ख्यात में तो ग्रासोज सु० ७, सं० १७४५ वि० (बुधवार, सितम्बर ११, १६८६ ई०) को केशवदास के गद्दी बैठने का भी उल्लेख मिलता है। इन्हीं सारे कथनों के ग्राधार पर रतन० में सं० १७४५ वि० में ही शिर्वासह की मृत्यु होना लिखा है।

कहीं-कहीं शिर्वासह की मृत्यु का सन् १६८४ ई० (सं० १७४१ वि०) में होना बताया जाता है। सीतामऊ० (पृ० ४) में न जाने किस प्रकार इसी सन्

लिखा है। "इससे यह बात निर्विवाद हो जाती है, कि सितम्बर, १६९१ ई० से पहिले ही शिवसिंह की मृत्यु हो चुकी थी।

• आवश्यक ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में यह निश्चित करना कि अप्रेल १६८९ के बाद और सितम्बर १६९१ ई० से पहिले इन २९ माह के लम्बे काल में शिवसिंह कब मरा, सम्भव नहीं। किन्तु शिवसिंह के हाथियों सम्बन्धी अखबार से इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि शिवसिंह की मृत्यु सन् १६९१ ई० के प्रारम्भिक (सं० १७४७ वि० के अन्तिम) महीनों में हुई होगी। शिवसिंह की मृत्यु तथा केशवदास के गद्दी बैठने का विवरण जब सर्वत्र ज्ञात हुआ तब ही शिवसिंह के जब्त किए जाने वाले दोनों हाथियों का प्रश्न पुनः उठा और उन्हें रतलाम से शाही दरबार में मँगवाने का प्रबन्ध होने लगा। इन सब बातों में पाँच-छः माह लग जाना स्वाभाविक ही जान पड़ता है। अतएव अनुमान यही होता है कि शिवसिंह की मृत्यु फरवरी-मार्च, सन् १६९१ ई० के लगभग हुई होगी।

बड़वों की पोथियों में लिखा है कि शिवसिंह दक्षिण में काम आया। यह युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था, इन प्रक्तों का कोई भी उत्तर उन पोथियों में नहीं मिलता है। अतएव आवश्यक विवरण के अभाव में इस युद्ध के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। केवल यही कह सकते

को सही माना है, ग्रौर उसी श्राधार पर रेऊ ने भी इसी सन् को स्वीकार किया है (प्राचीन०, ३, पू० ३६५)।

किन्तु प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री के ब्राधार पर जो विवरण ऊपर दिया है उससे यें दोनों ही सन्-संवत् गलत प्रमाणित हो जाते है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जय० ग्रस्न०, श्रौरं०, ३५-३६, पु० ८, ३७ ।

हैं कि दक्षिण में ही किसी युद्ध में शिवसिंह मारा गया ।"

इस प्रकार अठारह वर्ष की अवस्था में ही अपने पूर्वजों के समान शिवसिंह भी खेतु रहा। वह केवल इग्यारह वर्ष की उमर में रतलाम राज्य का अधिकारी बना और उसके कुछ ही माह बाद वह सीधा शाही सेवा में दक्षिण जा पहुँचा, जहाँ वह मृत्यु पर्यन्त छ:-साढ़े छ: वर्ष तक निरन्तर बना रहा। इस थोड़े समय में ही उसको शाही दरबार में पर्याप्त सम्मान तथा महत्त्व प्राप्त होने लगा था। उसकी अनुपस्थिति में घटने वाली, हाथियों की लड़ाई की दुर्घटना से शिवसिंह को बहुत हानि हुई होगी, परन्तु उसके लिए वह व्यक्तिगत रूपेण उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था, अतएव सम्भव था कि यदि जीवित रहता तो वह जल्द ही अपने पिछले मनसब को पुन प्राप्त कर लेता तथा उसमें और भी वृद्धि होती।

शिवसिंह को मुग़ल साम्राज्य की ओर से 'राजा' या इसी प्रकार का कोई भी दूसरा खिताब नहीं मिला था। अखबारों में सिर्फ़ उसका नाम ही लिखा है, उसके साथ कोई भी खिताब नहीं दिया गया। ईश्वरदास ने तत्कालीन प्रचलित तरीक़े के अनुसार उसका उल्लेख करते समय 'रतलाम परगने का जमींदार' शब्द लिखे हैं। ' किन्तु उसके समय के जो तीन पत्र प्राप्त हुए हैं उनमे उसने स्वयं को 'महाराजाधिराज महाराज' लिखा है। '

<sup>ें</sup> बड़वों की पोथियाँ । गुरूजी० श्रौर राणी० में शिवसिंह के बाद केशवदार के गद्दी पर बैठने का ही उल्लेख है । शिवसिंह कहाँ मरा श्रौर किस प्रकार उसकें मृत्यु हुई, इन बातों का उन दोनों में ही कोई खुलासा नहीं किया गया है ।

३४ईश्वर०, प० १४४ ब।

<sup>&</sup>lt;sup>ः भ</sup>मेहता० ।

शिवसिंह का एक विवाह हुआ था, किन्तु उसके कोई पुत्र न हुआ। अतएव शिवसिंह के बाद उसका सौतेला भाई, केशवदास, उसका उत्तराधिकारी एवं रतलाम का शासक बना।

<sup>&#</sup>x27;शिवसिंह की यह रानी कहां की थी इस बारे में मतभेद पाया जाता है। गुरूजी के ग्रनुसार वह जेसलमेर की भटचाणी थी एवं उसका नाम जस कुंग्रर था। राणी व्या बड़वों की पोथियों में उसे नरवर के सुप्रसिद्ध राजा ग्रमर्रासह (मा० उ०, २, पू० २२६-६) के पुत्र राजा ग्रनूपींसह की पुत्री होना लिखा है, जो ग्रिषिक विश्वसनीय जान पड़ता है। राणी० में उसका नाम नक्रंग वे कुंग्रर दिया है, ग्रीर बड़वों के ग्रनुसार उसका नाम सुख वे कुंग्रर था।



केशवदास

#### अध्याय ॰

#### केशवदास

# ( १६६१-१६६४ ई० )

१. केशवदास का प्रारम्भिक जीवन; उसके रतलाम की गद्दी पर बैठना तथा दिल्लाण में उसकी सेवाएँ; अमीन-इ-जिजया का रतलाम में मारा जाना एवं रतलाम राज्य का अन्त; १६६१—जून, १६६४ ई०

शिवसिंह के कोई पुत्र न था, एवं उसकी मृत्यु पर उसका छोटा सौतेला भाई, केशवदास, शिवसिंह का उत्तराधिकारी बन कर रतलाम का शासक बना। उम्र में केशवदास शिवसिंह से कोई दो वर्ष के लगभग छोटा था। रामसिंह की जैसलमेर वाली रानी मनसुख दे कुँअर भट्याणी ने सन् १६७४ ई० (सं० १७३१ वि०) में केशवदास को जन्म दिया था। इस प्रकार पिता की मृत्यु के समय केशवदास की उम्र कोई ९-१० वर्ष की ही थी। परन्तु केशवदास वाल्यकाल से ही निडर, साहसी और चंचल प्रकृति का था। पिता की मृत्यु के कुछ ही समय बाद स्वतन्त्र जीविका उपार्जन के उद्देश्य से केशवदास रतलाम से चल दिया।

<sup>ं</sup>गुरूजी०; राणी०; बड़वों की ख्यातें । कुछ ख्यातों के प्रनुसार केशवदास का जन्म कार्तिक विदि २, सं० १७३१ वि० — गुरुवार, प्रक्तूबर ६, १६७४ ई० को हुन्नाथा । जय० म्रख़०, म्रोरं०, २८, पृ० १३-१४ ।

केशवदास रतलाम से बाहर जाने की सोच रहा था, उन्हीं दिनों (अप्रेल-मई, १६८३ ई०) दुर्जनिसिंह हाड़ा, बूँदी पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमाए, उस प्रदेश में उपद्रव मचा रृहा था। उस प्रदेश की इस अराजकतापूर्ण परिस्थिति से लाभ उठाने के उद्देश्य से केशवदास ने बूँदी की राह ली। परन्तु बहुत करके उसके बूँदी पहुँचने से पहिले ही औरंगज़ेव की आज्ञानुसार मुग़ल सेनापित मुग़ल खाँ ने बूँदी पहुँच कर दुर्जनिसिंह को वहाँ से मार भगाया था (जुलाई, १६८३ ई०)।

योगायोग से इसके कुछ ही माह बाद चांदा में वहाँ का पदच्युत राजा रामसिंह विद्रोह की तैयारी करने लगा (अक्तूबर, १६८३ ई०)। अपना भाग्य आजमाने के उद्देश्य से केशवदास बूँदी से चांदा जा पहुँचा, किन्तु वहाँ भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। नवम्बर, १६८४ ई० में एतक़ाद खाँ ने चांदा पहुँच कर विद्रोही रामसिंह के उपद्रव का अन्त कर दिया। एतक़ाद खाँ के साथ केशवदास का बड़ा भाई शिवसिंह भी चांदा गया था। वहुत करके इसी अवसर पर चांदा या वहीं कहीं केशवदास से मिल कर शिवसिंह ने उसे इस प्रकार यत्र-तत्र मारे-मारे न फिरने की सलाह दी। अराजकता से स्थायी लाभ उठाने में कठिनाइयाँ तथा ऐसे लाभों की अस्थिरता व्यक्त कर शिवसिंह ने केशवदास को शाही सेना में सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया।

<sup>ै</sup>मा० स्रा०, पृ० २२६, २२७, २३४; वंश०, ३, पृ० २८७३-२८८३; ऋौरंग०, ४, पृ० २७७।

<sup>ै</sup>मा० ग्रा॰, पू॰ २३६, २५०; जय॰ ग्रांत॰, ग्रांैरं॰, २५ (१), पू॰ २३७, २३६, २६५, ३४५-६; ग्रांरंग॰, ५, पू॰ ४०६-७। विशेष विवरण के लिए पहिले देखो, 'ग्रध्याय ६-§१ चांदा पर चढ़ाई' ।

अतएव चांदा की इस चढ़ाई से लौटने के बाद जब शिवसिंह को औरंगज़ेब की सेवा में अहमदनगर रहने का अवसर मिला तब जनवरी, २८, १६८५ ई० को शिवसिंह ने औरंगजेब की सेवा में निवेदन करवाया——"मेरा सौतेला भाई केशवदास एक-डेढ साल से बूंदी और चांदा में मारा-मारा घूम रहा है । शाही सेना में मनसब प्रदान किए जाने के लिए केशवदास की प्रार्थना है।'' औरंगजेब नें इस प्रार्थना को स्वीकार कर आज्ञा दी कि शाही सेना में सम्मिलित होनें के लिए केशवदास शाही दरबार में उपस्थित होवे। शिवसिंह ने केशवदास को अहमदनगर आने के लिए कहला भेजा। मार्च, १६८५ ई० के अन्तिम दिनों में केशवदास अहमदनगर आ पहुँचा और अप्रेंल १, १६८५ ई० को दरबार में औरंगजेब के सामने उपस्थित होकर उसने शाही सेवा स्वीकार की, तथा एक मोहर और नौ रुपयें औरंगज़ेब की सेवा में नज़र किए, किन्तु औरंगज़ेब ने केशवदास की इस नज़र को स्वीकार नहीं किया। 'इस प्रकार अपनें बड़े भाई के जीवन-काल में ही केशवदास शाही मनसवदार बन कर मुगल सेना में सम्मिलित हो गया था । किन्तु इस समय केशवदास का मनसव क्या था, इन प्रारम्भिक वर्षों में उसे क्या कार्य सौंपा गया था अथवा वह कहाँ किस सेंनापित के साथ कब तक रहा, इन बातों का कोई विवरण नहीं मिलता है।

शिवसिंह की जब मृत्यु हुई, तब उसी के समान केशवदास भी सुदूर दक्षिण में शाही सेना के साथ शाही सेवा में रत था। शिवसिंह की मृत्यु होने पर केशवदास उसका उत्तराधिकारी बन कर रतलाम

<sup>ँ</sup>जय० ग्रस्त्र०, भ्रौरं०, २८ (२), पृ० १३-१४।

<sup>े</sup>जय० ग्राख़०, ग्रीरं०, २८ (२), पृ० २२८।

का शासक बना । रतलाम राज्य सम्बन्धी सारे अधिकार उसे प्राप्त हुए, और इसी अवसर पर उसे रतलाम परगने के इस राज्य के शासक के अनुरूप मनसब भी मिला जो संभवतः तीन सदी ज्यात—पाँच सौ सवारों का था, जिनमें से चार सौ सवार दो-अस्पा थे। परन्तु केशवदास के लिए यह संभव न था कि वह रतलाम लौट कर वहाँ गद्दी बैठने आदि की सारी रस्मों को पूरा कर सके। मुगल साम्प्राज्य के दृष्टिकोण से इन सारी व्यक्तिगत निजी रस्मों का कोई भी महत्त्व न था, एवं उनके लिए औरंगजेब से मालवा जाने के लिए छुट्टी पाना असंभव था; केशवदास ने भी रतलाम लौटना अनावश्यक ही समभा।

राज्य का अधिकार पाने के कुछ ही बाद केशवदास औरंगज़ेब के दरबार में बीजापुर पहुँचा। कुछ दिन शाही सेवा में उपस्थित रहने के बाद केशवदास की नियुक्ति शाहजादे आजम की सेना में की गई, तथा केशवदास को आजम की सेना तक पहुँचाने के लिए सितम्बर १८, १६९१ ई० को फ़रमान द्वारा गुर्जबरदारों की नियुक्ति की गई। अजम इन दिनों भीमा नदी से लेकर महाराष्ट्र तक के

<sup>&#</sup>x27;जून, १६६४ ई० में केशवदास का उपर्युक्त मनसब था। ग्राह्म० ग्रीरं०, ३६, पृ० ५२६, ६६, ५३७। गद्दी बैठने के समय प्राप्त मनसब में तदनन्तर विशेष वृद्धि का न तो कोई उल्लेख ही मिलता है ग्रीर न इतनी जल्दी मनसब में ऐसी कोई वृद्धि होना सम्भव ही जान पड़ता है, ग्रतएव यही ग्रनुमान होता है कि यह सारा मनसब उसे रतलाम राज्य के साथ ही मिला होगा।

स्थातों में लिखा है कि जब केशवदास रतलाम का शासक था, तब मालवा सूबे के ग्रन्तर्गत जावरा, चोली महेश्यर ग्रौर उज्जैन परगनों से भी सायर महसूल वसूल करने का ग्रिधिकार उसे प्राप्त था। बढ़ते हुए मनसब की ग्रिधिक ग्राय का प्रबन्ध करते समय ही यह ग्रिधिकार उसे शाही दरबार से दिया गया होगा।

<sup>°</sup>जय० ग्रात्त्व०, ग्र**ेरं०, ३५-३६, प्**० ८।

सारे प्रदेश में निरन्तर उठने वाले मरहठे विद्रोहों को दबाने का प्रयत्न कर रहा था। सितम्बर मास (सन् १६९१ ई०) में पहिले तो वह पेड़गाँव (बहादुरगढ़) गया और बाद में संताजी घोरपड़े के नेतृत्व में लूट-खसोट करने वाले मरहठों को मार भगाने के उद्देश्य से वह सितारा जिले की ओर बढ़ा। इस समय केशवदास आजम की सेना में सिम्मिलित हुआ या नहीं, एवं आजम के साथ वह कहाँ- कहाँ गया और क्या-क्या किया इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। अगर वह इस समय आजम की सेना में जा पहुँचा था तो बहुत करके जून १६९४ ई० में जुल्फिक़ार खाँ की सेना में नियुक्त होने से पहिले ही वह आजम की सेना से लौट कर शाही दरबार में उपस्थित हो गया होगा। '

रतलाम की गद्दी पर बैठने के समय केशवदास दक्षिण में ही था, और बाद में भी रतलाम लौट कर अपने राज्य के शासन-प्रबन्ध को देखने भालने का अवसर ही उसे नहीं मिला। शिवसिंह के पिछले वर्षों में रतलाम का जो शासन-प्रबन्ध था उसमें केशवदास ने विशेष परिवर्तन किए होंगे, यह सम्भव नहीं जान पड़ता है। इस समय भी सांचोरा चौहान पृथ्वीराज और सहरूप ही रतलाम में प्रधान

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>जय० श्र**ख़०, श्रौरं०, ३५-३६, पृ०** ४६ ।

<sup>ं</sup>ग्रख़० श्रौरं०, ३८, पृ० ५२८ ।

जब कभी किसी भी सेनानायक को एक सेनापित की सेना से दूसरे की सेना में बदला जाता था तब अख़बार में प्रायः दोनों के नाम दिए जाते थे। जून १६, १६६४ ई० के जिस अख़बार में केशवदास की ज़ुल्फ़िकार खाँ की सेना में नियुक्ति का उल्लेख है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वह किस सेनापित की सेना में तब तक था, एवं यह अनुमान होता है कि उस समय वह शाही दरबार ही में उपस्थित होगा।

मंत्री थे या दूसरे कोई यह निश्चित रूपेण कहा नहीं जा सकता है।

शिवसिंह के शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों की आर्थिक किटनाइथों का विवरण पहिले किया ही जा चुका है। शिथिसिंह के समय
में भी यह परिस्थिति विशेष रूप से सुधरी होगी ऐसा विश्वास नहीं
होता है। पिछले वर्षों में तो हाथी लड़ाने की दुर्घटना के फलस्वरूप
जब शिवसिंह का मनसब घटा दिया गया था, तब ये किटनाइयाँ
और भी अधिक बढ़ गई होंगी। पुनः शासकों के निरन्तर बाहर
रहने से शासन में ढिलाई आ जाना स्वाभाविक ही था। पिछले
१२-१३ वर्षों से रतलाम के शासक ससैन्य दक्षिण में ही रहे। अतएव जहाँ एक ओर अनेकानेक कारणों से राज्य की आमदनी घट
रही थी, और आर्थिक परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी, वहीं सुदूर
दिक्षण में रतलाम के शासक के साथ ही उसकी सेना के भी निरन्तर
युद्ध में लगे रहने से राज्य पर आर्थिक भार निरन्तर बढ़ता ही जा
रहा था। इसका अन्त होने की या उसमें कुछ भी कमी की कोई भी
सम्भावना न थी। मरहठों के विरुद्ध औरंगजेब का युद्ध समाप्त
होता नहीं देख पड़ रहा था।

शिवसिंह की मृत्यु के बाद जब केशवदास गद्दी पर बैठा तो उसका मनसब भी रतलाम के शासक के अनुरूप न्यूनतम दरजे से प्रारम्भ हुआ, जिससे सन् १६९१ ई० में राज्य की कुल आमदनी पुनः घट गई। अतएव केशवदास के शासन-काल के इन प्रारम्भिक वर्षों में रतलाम राज्य की आर्थिक अवस्था बहुत ही बिगड़ गई थी। केशवदास और उसके सैनिकों के लिए दक्षिण में आवश्यक द्रव्य की माँग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती थी; वहाँ द्रव्य भेजना पूर्णतया आवश्यक था। नतीजा यह होता था कि राज्य की ओर से मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले कर आदि सूबे में

स्थित उज्जैन के शाही खजाने में ठीक समय पर जमा नहीं कराए जा सकते थे।

अन्य करों के साथ ही साम्राज्य में बसने वाले इस्लाम से इतर अन्य धर्मावलिम्बयों पर लगाया हुआ धार्मिक कर 'जिज़या' भी राज्य की और से चुकाना पड़ता था। जिज़या वसूल करने में शाही अधिकारी औरंगजेब की आज्ञानुसार पूरी-पूरी तत्परता एवं बड़ी ही कड़ाई दिखाते थे। जिज़या वसूल करने में किसी भी प्रकार नरमी दिखाना या कर की निश्चित रक्तम में कुछ भी कमी करना सर्वथा अनहोनी बातें थीं।"

सन् १६९४ ई० के अप्रेल मास के पिछले सप्ताहों में रतलाम परगने से जिज्ञया कर वसूल करने वाला अमीन, निसहद्दीन पठान जब रतलाम पहुँचा तो राज्य की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण वह जिज्ञया का कुछ भी रुपया वसूल न कर सका। किन्त् निसहद्दीन यों टलने वाला नथा। उसने ऐसी किसी तदबीर से काम

<sup>ैं</sup> यह जिजया कर श्रकबर ने मार्च, १४६४ ई० में बन्द कर दिया था श्रप्रेल २, १६७६ ई० से श्रीरंगजेब ने यह कर पुनः लगा दिया। श्रकबर०, २, पृ० ३१६; मा० श्रा०, १७४।

<sup>&</sup>quot;श्रमीन-इ-जिजया, निसरुद्दीन के मारे जाने की तारीख़ या माह का कहीं भी निश्चित उल्लेख नहीं मिलता है। जून १६, १६६४ ई० को यह समाचार बीजापुर के पास ही गलगला नामक स्थान पर श्रौरंगजेब के पास पहुँचा। ऐसे समाचार भिजवाने में श्रनावश्यक देरी होना सम्भव नहीं था, एवं मालवा से वहाँ तक खबर पहुँचने में ६-७ सप्ताह से श्रधिक नहीं लगे होंगे। इसी से यह श्रनुमान किया गया है कि यह दुर्घटना श्रप्रेल के श्रन्तिम सप्ताहों में हुई '

लेने का निश्चय किया जिससे रतलाम राज्य के स्थानीय कर्मचारी कर का पूरा-पूरा रुपया शीघ्र ही चुका दें। ख्यातों में लिखा है कि तीन दिन के निरन्तर प्रयत्न के बाद भी जब निस्कृद्दीन जिजया वसूल नहीं कर पाया, तब चौथे दिन उसने पानी भरने को पनघट पर जाती हुई राजघराने की दासियों के घड़े छिनवाकर मँगवा लिए। इस- समय राजघरानेका कोई भी मर्द व्यक्ति रतलाम में नहीं था, राजपरिवार की स्त्रियाँ ही वहाँ थीं। राजधानी एवं राजपरिवार की रक्षा के लिए सांचोरा वीर भगवानदास के वंशज वहाँ नियुक्त थे। घड़े छिन जाने पर जब उन दासियों ने रिनवास में जाकर निसद्दीन की इस अनुचित कार्यवाही की शिकायत की तब रानियों ने पृथ्वीराज चौहान तथा सुलतानिसह चौहान को उचित प्रबन्ध करने के लिए कहलवाया। ये राजपूत वीर कोध के मारे उबल पड़े और आगा-पीछा सोचे बिना ही अपने राजपूत साथियों को लेकर निसद्दीन तथा उसके सवारों पर टूट पड़े। निसद्दीन और उसके कुछ साथी मारे गए अर बाकी बचे हुए सवार भाग

<sup>&#</sup>x27;'ख्यात० में कोई नाम नहीं विए' हैं, केवल 'भगवानदास के वंशज' ही लिखा है; सम्भव है कि भगवानदास का तीसरा पुत्र, चौहान पृथ्वीराज, जो सन् १६८६ ई० में शिविंसह का प्रधान मन्त्री था, इस समय भी उसी पद पर नियुक्त हो। भगवान-दास के ज्येष्ठ पुत्र, मार्नासह की मृत्यु सन् १६६३ ई० (सं० १७५० वि०) में हो गई थी, एवं इस समय मार्नासह का ज्येष्ठ पुत्र सुलतार्नासह भी राजधराने श्रौर राजधानी की रक्षा के लिए रतलाम में नियुक्त होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> ख्यातों में लिखा है कि जिस समय चौहानों ने निसरुद्दीन पर यह हमला किया उस समय वह रतलाम के राजकीय महलों के पास ही अपने घोड़े पर चढ़ रहा था। राजपूतों ने निसरुद्दीन का सिर काट डाला जो महलों के पास गिरा, और धड़ को लिए हुए घोड़ा भाग खड़ा हुआ; वह धड़ आगे जाकर रतलाम शहर के बाजार में गिरा। निसरुद्दीन के सिर और धड़ जहाँ गिरे थे वहाँ ही उन्हें दफ़ना

खड़े हुए। राजपूतों ने दासियों के घड़े राजरानियों की सेवा में प्रस्तुत कर सन्तोष का अनुभव किया होगा। किन्तु उनकी इस पूर्णतया विवेक्त्विहीन कार्यवाही का जो भयंकर परिणाम हुआ, सम्भवतः तब उन्हें उसकी आशंका भी न हुई थी।

रतलाम में यह दुर्घटना घटी, तब केशवदास अपने सैनिकों के साथ शाही दरवार में ही उपस्थित था। औरंगज़ेवै इस समय पिछले दो वर्षों से बीजापुर से कोई ३२ मील दक्षिण-पश्चिम में कृष्णा नदी के किनारे गलगला नामक स्थान पर डेरा डाले ठहरा हुआ था । "ऐसा अनुमान होता है कि जून, १६९४ ई० के प्रारम्भिक दिनों में औरंगज़ेब केशवदास से प्रसन्न एवं उसकी सेवाओं से सन्तष्ट था, जिससे जुन, १८, १६९४ ई० को उसने हुक्म दिया कि केशवदास के मनसब तथा पद का पूरा-पूरा ब्यौरा पेश किया जावे । '' परन्त् केशवदास का दुर्भाग्य यों विफल होने वाला न था । दूसरे ही दिन औरंगज़ेब को रतलाम में अमीन-इ-जिजया (निसिरुद्दीन) के मारे जानेका विवरण ज्ञात हुआ । केशवदास के गुमाक्ते की ऐसी कार्य-वाही का फल केशवदास को भुगतना पड़ा । औरंगजेव इस उद्दण्डता का वृत्तान्त सुन कर बहुत ही ऋद्ध हुआ और उसने केशवदास को तत्काल ही रतलाम की जागीर और जमींदारी से अलग कर दिया। रतलाम का परगना जब्त कर शाही इलाक़े में मिला दिया गया। शाह-जादा आजम इस समय मालवा का सुवेदार था, अतएव रतलाम परगने की

दिया, ग्रौर दोनों स्थानों पर दो ग्रलग-ग्रलग क्षत्रें बनवाई गईं, एक तो महलों के कास ग्रौर दूसरी शहर में । कुछ सयम पहिले तक ये दोनों क्षत्रें रतलाम में विद्यमान थीं। गुरूजी०।.

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup>मा० स्रा०, पृ० ३४५, ३७०।

<sup>&</sup>lt;sup>१५</sup>ग्राख० ग्रीरं०, ३८, प० ५२६।

यह जब्त जागीर और जमींदारी आजम को जागीर में दे दी गई तथा आजम के कार्यकर्ताओं को उस पर अधिकार कर लेने का हुक्म हुआ। केशवदास का मनसब इस समय तीन सदी जात-पाँच मौ सवारों का था, जिनमें से चार सौ सवार दो-अस्पा थे। औरगज़ेब ने इसमें भी एक सदी जात-पाँ चसौ सवारों की कमी कर दी और हुक्म दिया कि केशवदास अपने सैनिकों के साथ जुल्फिकार खाँ की सेना में सम्मिलित हो जावे। जून, १६९४ ई० में जुल्फिकार खाँ सुदूर दक्षिण में पालमकोटा स्थान पर घेरा डाले पड़ा हुआ था। जून के अन्तिम सप्ताह में पालम-

रतलाम परगना जब्त होते समय केशवदास का मनसब ५ सदी जात का था, यह बात जुलाई, १६६४ ई० ग्रौर सितम्बर १६६६ ई० में ग्रौरंगजेब को निवेदन की गई थी, ग्रौर इसी बात को ध्यान में रख कर ग्रौरंगजेब ने सन् १६६६ ई० में केशवदास का मनसब पुनः पाँच सदी जात का कर दिया था। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जून १६ ग्रौर २०, १६६४ ई० को ग्रर्ज की गई तीन सदी जात के मनसब की बात ठीक न थी।

मेरे ग्रन्थ 'मालवा में युगान्तर' के पृ० ६६ पर रतलाम परगने का सन् १६९४ ई० में जब्त होना, एवं इन ग्रस्तबारों की तारीखें जून ६ ग्रौर ६, १६९४ ई० लिखी हैं। किन्तु यह ठीक नहीं। जुलूसी सन् को ईसवी सन् में पलटते समय तब पूरे एक वर्ष की भूल हो गई थी।

श्रस्नबारों में श्रमीन-इ-जिजया का नाम नहीं दिया है, किन्तु ख्यातों से ज्ञात होता है, कि उसका नाम नसिष्टीन था।

<sup>&</sup>quot;ग्रातः ग्रौरं०, ३८, पु० ५२८, ६६, ५३७।

केशवदास का जो मनसब यहाँ दिया है, वह जून १६ श्रौर २०, १६६४ ई० के श्रख़बारों के श्रनुसार है। श्रख़० श्रौरं०, ३८ पृ० ६६ के श्रनुसार इस समय केशवदास का मनसब पाँच सदी जात-चार सौ सवारों का था। श्रख़० श्रौरं०, ४०, पृ० ५६-६०, पर यह मनसब पाँच सदी जात-पाँच सौ सवार होना लिखा है। इनमें से कौनसा उल्लेख ठीक है यह निश्चित करना श्रावश्यक हो जाता है।

कोटा जीत कर वह तिस्वाड़ी होता हुआ शाही सेना के केन्द्र वाण्डीवाश को लौटा। अज्ञानसार गलगला से अपने सैनिकों के साध्न, वाण्डीवाश की ओर रवाना होने के लिए तैयार हुआ। इस दुर्घटना के लिए केशवदास ने किसे दोषी ठहराया तथा उसे क्या दण्ड दिया गया इसका कोई भी विवरण कहीं नहीं मिलता है। एक बात अवश्य निश्चित रूपेण कही जा सकती है कि इस घटना के बाद सांचोरा वीर भगवानदास के वंशज केशवदास का साथ छोड़ कर रतनसिंह के पाँचवें पृत्र, एवं केशवदास के काका, छत्रसाल के पास जा पहुँचे। तब से उस घराने के साथ उनका सम्बन्ध आज तक बराबर बना हुआ है।

रतलाम परगने की जब्ती के हुक्म की सूचना अगस्त, १६९४ ई० के प्रारम्भिक दिनों में रतलाम पहुँची। राजपरिवार और उनके हितैषियों में गहरा शोक छा गया। अब आगे उनका रतलाम में रहना संभव न था,

भगवानदास के तीसरे पुत्र, पृथ्वीराज को भी छत्रसाल ने माथासूला की जागीर दी थी, परन्तु ग्रब यह गाँव पृथ्वीराज के वंशजों के ग्रधिकार में नृहीं रहा ।

<sup>&</sup>lt;sup>१७</sup>ग्रौरंग०, ५, पृ० ६६-१००।

<sup>&#</sup>x27;'सन् १७०२ ई० के लगभग वर्तमान रतलाम राज्य की स्थापना के ग्रनन्तर ही छत्रसाल ने भगवानदास के ज्येष्ठ पुत्र मार्नासह के बड़े लड़के मुलतार्नासह को पंचेड़ की जागीर दी थी, जो ग्राज भी मुलतार्नासह के वंशजों के ग्रधिकार में हैं।

रतलाम०, पृ० १४८-१, पर लिखा है कि रतनिसह ने भगवानदास को पंचेड़ की वर्तमान जागीर दी थी, तब से इस ठिकाने की स्थापना हुई; किन्तु यह कथन ठीक नहीं। उन दिनों अपने सामन्तों को इस प्रकार वंशपरम्परागत जागीरें देने की प्रथा प्रचलित न थी। पुनः यदि रतनिसह या उसके उत्तराधिकारियों ने यदि ऐसी कोई जागीरें भगवानदास या उसके वंशजों को सन् १६६४ ई० से पहिले रतलाम परगने में दी भी होंगी तो सन् १६६४ ई० में रतलाम परगना जब्त होने पर वे सब भी श्राप ही श्राप जब्त होकर खालसा हो गईं होंगी। मुग़ल शासन-पद्धति का यही नियम था एवं उसका पालन इस मामले में भी श्रवश्य हुआ होगा।

एवं केशवदास के घराने ने रतलाम से रवाना होने की तैयारी प्रारम्भ कर दी। रतनिसंह के साथ जालोर से कई घराने रतलाम आए थे। पुरोहित और च्यास, कुल-गृह और अन्य नेगी, सीनक और सेनानायक, राज्य-कर्मचारी एवं विणक्, नाई तथा वारी, सुधार और भंगियों के इन घरानों में से कोई भी प्रधान व्यक्ति केशवदास के घराने का साथ छोड़ने को तैयार न थे। जसराज वारहठ, खड़िया जगा एवं अमरदास चौहान के उत्तराधिकारी वंशजों ने भी रतलाम से मुख मोड़ लिया। ये सब रतलाम से राजघराने के साथ ही चलने को उताह हो गये।

अगस्त १४ या १५, १६९४ ई० के लगभग, मालवा के सूबेदार शाहजादा आजम के कार्यकर्ता भी परगने पर अधिकार करने को रतलाम आ पहुँचे। केशवदास के राजपरिवार के रवाना होने की तैया-रियाँ अब तक पूरी न हो पाई थीं। किन्तु आजम के कर्मचारियों को सब्र न हुई, वे ताकीद करने लगे कि राजमहलों को छोड़ कर केशवदास का राजपरिवार शीद्यातिशीद्य रतलाम से रवाना हो जावे। बातचीत में इसी प्रकार तीन-चार दिन बीत गए, किन्तु कोई भी निश्चय नहीं हो पाया। अन्त में अगस्त १८, १६९४ ई० का प्रात:काल हुआ। उस

<sup>&</sup>quot;मारवाड़ से जालोर होकर रतलाम साथ श्राने वाले इन सब घरानों की प्रायः सब प्रधान शाखाश्रों के मुख्या केशवदास की सेवा में थे, श्रौर उसी के राज-घराने के साथ ही उन्होंने भी रतलाम छोड़ दिया। इन घरानों के कई एक छोटे भाई-बेटे तथा श्रन्य सगे-सम्बन्धी रतनींसह के श्रन्य छोटे पुत्रों के समान ही छत्रसाल की सेवा में भी थे। छत्रसाल ने जब इस वर्तमान रतलाम राज्य की स्थापना की तब वे सब भी रतलाम में श्रा बसे। रतलाम०, पृ० १५, पर मारवाड़ से साथ श्राकर रतलाम में बस जाने वाले जिन घरानों का उल्लेख है, वे सब यों सन् १७०२ ई० के बाद ही रतलाम में बसे थे, उससे पहिले नहीं। पहिले इसने वाले प्रायः सब घराने तब तक वहाँ से चल दिए थे।

विन भाद्रपद कृष्ण १२ थी; वह वत्स-पूजा का विन था। प्रातःकाल की शुभ वेला में गाय और बछड़े की पूजा के लिए केशक्दास की रानियाँ नौयारियाँ करने लगीं। किन्तु आजम के कर्मचारियों को अब धैर्य न रहा; वे केशक्दास की रानियों को पूजा भर के लिए भी रतलाम के राजमहलों में ठहरने देने के लिए अब तैयार न थे। शाही कार्यकर्ताओं के आगे वेबस रानियों की कुछ न चली; वे वत्स-पूजा न कर सकीं। पूजा का शुभ मुहूर्त ही रतलाम के महलों से उनकी बिदाई की करण वेला बन गया। पूजा के लिए किए हुए शृंगार में ही उन रानियों ने राजमहलों को त्याग दिया। वे शोकमग्ना रानियाँ इस प्रकार अपने साथियों के साथ अगस्त १८, १६९४ ई० के दुःखपूर्ण प्रभात में रतलाम से चल दीं। केशक्दास के राजपरिवार के साथ ही रतनसिंह के उत्तराधिकारियों के साथियों, सेनानायकों, कर्मचारियों तथा भृत्यों के कुटुम्बियों ने भी रतलाम से बिदा ली। "

रतनसिंह ने मई, १६५६ ई० में जिस रतलाम राज्य की स्थापना की थी, पूरे ३८ वर्ष बाद जून, १६९४ ई० में उसका अन्त हो गया । अमीन-इ-जिज्ञया के मारे जाने की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के फलस्वरूप रतलाम के इस प्रथम राज्य का अस्तित्व ही मिट गया। रतलाम परगना जब्त हो कर शाही खालसा इलाक़े में मिला दिया गया; पिछले अड़तीस वर्षों की परम्परा का अन्त हो गया। सात-आठ साल तक वह खालसा ही रहा।

सन् १७०२ ई० के बाद जब यही परगना रतनसिंह के पाँचवें पुत्र, छत्रसाल को जागीर में मिला, तब रतलाम के वर्तमान एवं इस दूसरे राज्य की नए सिरे से स्थापना हुई। एक बार इसके जब्त

<sup>&</sup>lt;sup>२°</sup> गुरूजी०; राणी०; बड़वें की श्रन्य स्थातें ।

हो जाने के बाद छत्रसाल इस बात के लिए अवश्य ही उत्सुक रहा होगा कि रतलाम का जो परगना उसके प्रतापी पिता, पुज्य बड़े भाई और प्यारे भतीओं के अधिकार में बरसों रहने के बाद दूर्भाग्यवश ज़त्त हो गया था, उसी पर अब पुनः उसका आधिपत्य हो जावे। अतएव अपने नए मनसब की जागीर चुनते समय उसने रतलाम के लिए विशेष रूपेण आग्रह किया होगा। रतलाम परगने को लेकर ही ऋमशः ये दो राज्य बारी २ से स्थापित हुए, परन्तु इस कौटम्बिक सम्बन्ध के अतिरिक्त छत्रसाल के इस दूसरे राज्य की रतनसिंह द्वारा स्थापित पहिले राज्य के साथ कोई राजनैतिक एकता या सम्बन्ध तथा किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक परम्परा नहीं पाई जाती । किन्तु परम्परागत दन्तकथाएँ तथा अनैतिहासिक विश्वास आसानी से नष्ट नहीं होते। आख्यायिकाओं, ख्यातों तथा जन-साधारण में प्रचलित भ्रमपूर्ण धारणाओं का घना कुहरा कठोर ऐतिहासिक सत्य को आच्छादित कर उसे धुँधला, अस्पष्ट और भ्रान्तिपूर्ण वना देता है। केशवदास और छत्रसाल के कौटुम्बिक सम्बन्ध ने अनायास ही इन गलत भावनाओं को अधिकाधिक सुदृढ़ बना कर राजनैतिक परम्परा तथा श्रृंखलाबद्ध ऐतिहासिक एकता के इस काल्पनिक और पूर्णतया अस्तित्व-विहीन सूत्र को एक मूर्त सत्य एवं विश्वसनीय तथ्य का-सा रूप प्रदान किया, जिससे ही विगत दो शताब्दियों में प्रचलित अनेकानेक भ्रान्तिपूर्ण भाव-नाओं और अनैतिहासिक मिथ्यावाद का जन्म हुआ और यों ऐतिहासिक सत्य की पुनीत धारा कल्पित हो गई।

# २. राज्य-विहीन केशवदास; दिचणी भारत में उसकी सेवाएँ श्रीर सीतामऊ राज्य की स्थापना; १६९४-१७०१ ई०

रतलाम परगने की ज़ब्ती और केशवदास के राजघराने के रत-

लाम छोड़ने के साथ ही रतलाम के इस प्रथम राज्य का अन्त हो गया, किन्तु रतलाम के पदच्युत राजघराने का इतिहास चलता ही गया। रतलाम परगत्ना खोकर, अपने मनसब में कमी होने पर भी केश्रवदास शाही सेना में बराबर बना रहा। केशवदास के राजघराने को रतलाम के अपने पैतृक राजमहल छोड़ने पड़े, किन्तु अपने रहने के लिए उन्होंने अन्यत्र व्यवस्था कर ही ली। और जब तक केशवदास ने अपने नए राज्य की स्थापना न कर ली वह रतलाम का पदच्युत शासक ही कहलाता रहा। पदच्युत शासक का इतिहास उसके भूतपूर्व राज्य के इतिहास का ही अंग होता है, एवं रतलाम के पदच्युत शासक राज्य-विहीन केशवदास के इन सात वर्षों का विवरण रतलाम के प्रथम राज्य के इतिहास के उपसंहार के रूप में ही यहाँ दिया गया है।

अमीन-इ-जिज़या के मारे जाने की दुर्घटना से कुद्ध होकर औरंग-जेब ने जून १९, १६९४ ई० को रतलाम परगना जब्त कर शाहजादे आजम को जागीर में दिए जाने का हुक्म दिया था। केशवदास का मनसब घटा दिया गया था और शाही दरबार में उपस्थित न रहने का भी हुक्म मिल चुका था। अमीन-इ-जिज़या के मारे जाने की संगीन घटना की पूरी-पूरी हक़ीक़त ठीक समय पर न मिलने के अपराध में रत-लाम परगने के खबर-नवीस को भी बदल दिया गया और बहरोज़ के लड़के अफ़रासियाब को मालवा का अमीन-इ-जिज़या नियुवत किया। '' इसी समय औरंगजेब को ज्ञात हुआ कि जून मास में केशवदास का जो मनसब उसे निवेदन किया गया था, वह ठीक न था; उसका मनसब पाँच सदी जात था, किन्तु उस समय उसका मनसब केवल तीन सदी जात ही अर्ज किया गया था। औरंगजेब ने एक बार उसका पुराना

<sup>&</sup>lt;sup>२१</sup>ग्रस्त० ग्रौरं०, ३८, पृ० २२, ६६, १०२ ।

मनसब बहाल रखने की सोची, परन्तु अन्त में उसने अपना इरादा बदल दिया और रतलाम परगने की जब्ती आदि का हुक्म न बदला। यों अब कृशवदास का मनसब घट कर केवल दो सदी जात का ह्मी रह गया था। किन्तु वह शाही सेना में उसी तत्परता के साथ बना रहा।

केशवदास को हुक्म मिला था कि वह जुिल्फ़िकार खाँ की सेना में सम्मिलित हो-जावे। जुिल्फ़िकार खाँ इस समय सुदूर दक्षिण में पालम-कोट जीत कर वाण्डीवाश लौट रहा था। फ़रवरी, सन् १६९८ ई० में जिजी का क़िला जीतने के बाद तक जुिल्फ़िकार खाँ वहीं बना रहा। "

परन्तु जुलाई १४, १६६४ ई० के अन्य अल्लाबारों में इस अल्लाबार में दिए गए अन्य सब इनामों और तरिक्कियों के साथ केशवदास सम्दन्धी इस उल्लेख को नहीं दुहराया गया, जिससे यह शाशंका उत्पन्न हो जाती है कि केशवदास सम्बन्धी यह निर्देश बाद में हुक्स के रूप में परिणत नहीं किया गया (अल्ल० औरं०, ३६, पू० ६६-१०२)। पुनः अल्ल० औरं०, ४०, पू० ५६-६० के अनुसार सितम्बर ३, १६६६ ई० से कुछ हो पहिले केशवदास को पाँच सदी जात—दो सो सवारों का मनसब पुनः मिल गया था। एवं यह स्पष्ट हो जाता है कि जुलाई १४, १६६४ ई० (पू० ६६) के अल्लाबार में दी गई बहाली और मनसब में तरक्की की बात केवल इरादा-मात्र ही रह गई, और उस सम्बन्धी कोई निश्चित हुक्म तब नहीं दिया गया था।

<sup>े</sup> अस्ति श्रीरं०, ३८, पृ० ६६। जुलाई १४, १६६४ ई० को स्रोरंगजेब को निवेदन किया गया कि केशवदास का ग्रसल मनसव पाँच सदी जात पा था। इसी अस्तबार में रतलाम परगना बहाल रखने श्रीर केशवदास के मनसव में एक सदी जात-४०० सौ सवारों की वृद्धि करने की बात का भी उल्लेख है। जब्ती के हुक्म के कुछ ही सप्ताह बाद मनसब में वृद्धि की यह बात कुछ श्राश्चर्यजनक अवस्य है श्रीर इतिहासकार के लिए एक उलभी हुई गृत्थी उपस्थित कर देती है।

<sup>ें</sup> ब्रौरंग०, ५, पृ० ६६-१०६।

सन् १६९४ या सन् १६९५ ई० में लिखे हुए केशवदास के कोई पत्र या सनदें प्राप्य नहीं हैं, एवं उसकी तत्कालीन गित-विधि पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता है। एवं जून, १६९४ ई० या उसके बाद केशवदास जुल्फ़िक़ार खाँ की सेना में सिम्मिलित हुआ या नहीं यह बात निश्चित रूपेण नहीं कही जा सकती। यदि वह उस सेना में शामिल भी हुआ होगा तो सन् १६९६ ई० में उसकी वहाँ से वदली हो गई होगी, वग्नोंकि अक्तूवर, सन् १६९६ ई० में केशवदास अहमदनगर में था। "

उधर अगस्त १८, १६९४ ई० को रतलाम के राजमहलों को त्याग कर केशवदास की रानियाँ, राजपरिवार एवं संगी-साथी वहाँ से चल दिए। ख्यातों में लिखा है कि कुछ समय तक वे यह निश्चित न कर पाए कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। यह सारी आपित्त इतनी अचानक आ पड़ी थी कि उन्हें कोई राह सूफती नथी और न केशवदास ही उन्हें कोई स्पष्ट आदेश दे सकता था। सन् १६९५ ई० इसी प्रकार किठनाइयों में यत्र-तत्र बिताया और अन्त में उन्होंने सीतामऊ में रहने का निश्चय कर वहाँ की राह ली। रतनिसह के घराने के साथ इस स्थान का बहुत सम्बन्ध रहा था। केशवदास के काका करणसिंह और जेतिसह का त्रमशः इस स्थान और उसके आस-पास के प्रदेश पर आधिपत्य भी रह चुका था। यों जनवरी १४, १६९६ ई० (माह विदि ५, १७५२ वि०) को केशवदास के राजकुटुम्ब ने सीतामऊ पहुँच कर वहाँ अपना डेरा डाला।

सन् १६९६ ई० केशवदास के लिए लाभदायक प्रमाणित हुआ। उसका राजकुटुम्ब सीतामऊ में निवास कर वहाँ अपना कौटुम्बिक कारो-

र राजव्यास०, कार्तिक सु० १३, सं० १७५३ थि० (ग्रक्तूबर २८, १६६६ ई०) को लिखे गए सनद एवं पत्र।

<sup>&</sup>lt;sup>स</sup> गुरूजी०; बड़वों की श्रन्य ख्यातें।

बार संगठित करने का आयोजन करने लगा। इन्हीं दिनों केशवदास का मनसब पुनः बढ़ा कर पाँच सदी जात—दो सौ सवारों कृ कर दिया गयर। इसी अवसर पर उसे अपने मनसब के अनुरूप्र नई जागीर भी मिली थी। उसे कुछ जागीर तो धार परगने में प्राप्त हुई थी और बहुत करके इसी समय उसे नाहरगढ़ का परगना भी मिला था। दिलाम का परगना एक बार खोकर केशवदास उसे दूसरी बार पुनः प्राप्त न कर पाया। अमीन-इ-जिज्ञया के मारे जाने के अपराध में जो परगना जब्द हुआ था वह उसे ही पुनः किस अकार मिल सकता था? वह परगना खालसा ही रहा।

<sup>ं</sup> केशबदास ने धार परगने में बगड़ी स्रोर वाकली गाँव स्रपने कर्मचारियों को जागीर में दिए थे, जिससे स्रनुमान होता है कि केशबदास को धार परगने का कुछ प्रदेश जागीर में मिला होगा। मेहता०; राजव्यास०।

नाहरगढ़ का कस्बा वर्तमान ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत मन्दसौर शहर से कोई १२ मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। अकबर के समय उस नाम का कोई भी अलग परगना न था; बहुत करके वह क्रयामपुर परगने का ही एक हिस्सा रहा हो (श्राइन०, २, पृ० २०६)। परन्तु केशवदास को जब नाहरगढ़ और उसके पास के प्रदेश जागीर में मिले तब वह एक अलग ही परगने के रूप में संगठित हो गया था। केशवदास को नाहरगढ़ परगना जागीर में शाही सनद के साथ औरंगजेब के समय में मिला था। मरहठों के आक्रमणों के समय यह परगना सीतामऊ राज्य के अधिकार से निकल गया। उस परगने की वह शाही सनद भी सीतामऊ राज-

नया मनसब और नई जागीर पाकर केशवदास ने अपना कौटुम्बिक प्रबन्ध और, जागीर का शासन संगठित करने के लिए व्यास प्रतापिसह को अपना प्रधाद, मंत्री नियुक्त किया और सारा शासन-प्रबन्ध उसे, सौंप दिया। प्रतापिसह व्यास हरी और व्यास रघुनाथ का वंशज और उत्तरा-धिकारी था, एवं इसी सुअवसर पर केशवदास ने उसे अपने राजघराने का राजव्यास नियुक्त कर व्यास घराने के परंपरागत नेग-दस्तू रों की सनद लिख दी और उसे धार परगने में स्थिति वाकली गाँव पुण्यार्थ दिया। पुन: यद्यपि केशवदास को नाहरगढ़ परगना प्राप्त हो गया था, किन्तु उसने अपने राजघराने को सीतामऊ ही बने रहने का आदेश दिया।

केशवदास का भाग्य-सितारा पुनः ऊँचा चढ़ रहा था। पाँच सदी जात-दो सौ सवारों का मनसब उसे प्राप्त हो चुका था, किन्तु वह चाहता था कि रतलाम परगना जब्त होने से पहिले उसका जो मनसब था वह उसे पुनः प्राप्त हो जावे। सितम्बर ३, १६९६ ईं० को औरंगज़ेब की सेवा में किशनगढ़ राज्य के तत्कालीन शासक मानसिंह राठौड़ की

घरःने के संग्रह में न रही । एवं इस परगने की प्राप्ति का ठीक सन्-संवत् ज्ञात नहीं हो सका है ।

सन् १६६६ ई० में केशवदास को जब पुनः पाँच सदी जात-दो सौ सवारों का मनसब प्राप्त हुम्रा, तब उसके श्रनुरूप एक बड़ी जागीर श्रवश्य ही उसे प्राप्त हुई होगी। एवं सब कुछ विचार करने पर यही श्रनुमान होता है कि नाहरगढ़ का यह परगना केशवदास को इसी श्रवसर पर प्राप्त हुस्रा होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>२८</sup>राजव्यास०।

<sup>ं</sup> मानिसह राठौड़ जोधपुर के मोटे राजा उदर्यासह के ब्राठवें पुत्र किशनिसह का प्रपौत्र था एवं दूर के रिश्ते से केशवदास उसका चचेरा भतीजा होता था। श्रतएव केशवदास की सहायता करने के लिए उसका प्रयत्नशील होना स्वाभाविक ही था।

एक अर्ज़ी पहुँची, जिसमें उसने केशवदास के मनसब में विद्ध के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की थी। मानसिंह राठौड़ की इस सिफ़ारिश पर विचार कर औरंगज़ेव ने केशवदास के मनसब में दो सौ सवार और बढा दिए, जिससे अव उसका मनसब पाँच सदी जात-चार सौ सवारों का हो गया। ' इस बढ़े हुए मनसब की जागीर के लिए दिए जाने वाले गाँवों क्वा मई, १६९७ ई० तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया था। मुग़ल शासन में बहुत कुछ ढिलाई आ गई थी, और रिश्वत आदि भी बहुत चलती थी, अतएव केशवदास ने एक पत्र में अपने प्रधान मंत्री व्यास प्रतापसिंह को लिखा था, ''और आगे तो उज्जैन में अपनी जेब से पैसे खर्च करना होंगे। इस प्रकार उज्जैन में अपने पैसे जो खर्च करने पड़ें वे खर्च करो और अपना भविष्य ठीक तौर पर निश्चित करवा लो। कहीं ऐसा न होने पावे कि अच्छे-अच्छे गाँव तो सारे ही हाथ से निकल जावें और वे ही गाँव हमें मिलें जिनमें सिर्फ़ टिटहरियाँ ही बैठी हों (याने जहाँ सारी जमीन पड़त हो और नाम-मात्र को भी खेती-बाडी न हो)।"" गाँवों का यह मामला बहुत जल्द तय नहीं हुआ और सम्भवतः जनवरी, १६९९ ईं० तक चलता ही रहा। जनवरी २४ के एक पत्र में केशवदास ने लिखा था---'अब सीतामऊ जागीर में मिला है, जिसका परवाना लेकर (दूत) आ रहा है।" इसी के बाद केशवदास ने सीतामऊ

इन दिनों मानसिंह राठौड़ को शाहजादे मुग्रज्जम की सेना में सिम्मिलित होने का हुक्स मिला था। मुलतान की सूबेदारी पर नियुक्त होने पर शाहजादे मुग्रज्जम को श्रौरंगजेब की श्राज्ञानुसार जुलाई १३, १६६६ ई० के दिन श्रागरा से मुलतान के लिए रवाना होना पड़ा (मा० श्रा०, पू० ३८२) एवं मार्नासह को भी इस समय मुलतान ही जाना पड़ा होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>३°</sup>ग्रख़० ग्रौरं०, ४०, प्० ५६-६० ।

<sup>&</sup>lt;sup>३१</sup>राजव्यास० ।

के पास के कुछ गाँव अधने प्रधान मंत्री व्यास प्रतापसिंह को जागीर में दिए थे। "

इथर पिछले साल-दो साल से कोंकण में मरहठों का विशेष उपद्रव न था। मरहठा राजा राजाराम जिजी के क्लिले में घिरा हुआ था और मरहठे सेनापित संता घोरपड़े और धन्ना जादव कर्नाटक और दुडेरी के आस-पास उलके हुए थे। परन्तु सन् १६९५ ई० के अन्तिम दिनों में मुग़ल सेनापितियों को कई युद्धों में विफलता का सामना करना पड़ा था, एवं कोंकण में पुन: मरहठों के उपद्रव की आशंका बढ़ रही थी, जिससे फ़रवरी, १६९६ ई० में औरंगजेंब ने शाहजादा आजम को ससैन्य इस्लामपुरी से पेड़गाँव की ओर भेजा। आजम ने जुन्नर परगने का दौरा किया और अन्त में उसने पेड़गाँव (बहादुरगढ़) को अपना प्रधान सैनिक केन्द्र बनाया। आगामी तीन वर्षों तक आजम पेड़गाँव में ही बना रहा। इस समय इस् प्रदेश की सुरक्षा और सैनिक प्रबन्ध के सिलसिले में ही सम्भवत: केशव-दास को भी अहमदनगर भेज दिया गया था, और अक्तूबर, १६९६ ई० के अन्तिम दिनों में केशवदास वहीं था।

किन्तु कर्नाटक में तब तक जिजी का क़िला मुग़लों के अधिकार में नहीं आया था। जुल्फ़िकार खाँ की सेना का औरंगज़ेव के साथ निरन्तर

<sup>ं</sup>सीतामक राजघराने के संग्रह में प्राप्य पत्र; राजव्यास० ।

सितम्बर ३, १६६६ ई० के बाद अप्रेल-भई, १६६६ ई० में ही केशवदास का मनसब बढ़ाया गया, एवं अनुमान यही होता है कि सीतामऊ और आस-पास के गाँवों का परवाना सितम्बर, १६६६ ई० में की गई वृद्धि के सिलसिले में ही जारी किया गया होगा । यह परवाना प्राप्त होने के बाद ही केशवदास ने अपने प्रधान मन्त्री और राजव्यास प्रतापिसह को चगत्या और चीकला गाँव अक्तूबर १८ और दिसम्बर ४, १६६६ ई० को ऋमशः दिए । राजव्यास० ।

<sup>🛂</sup> ग्रौरंग०, ५, पृ० १२३-४; राजव्यास० ।

लगाव रह नहीं पाता था। जुल्फ़िकार खाँ के लिए भेजा जानेवाला खजाना भी कई बार राह में लूट लिया जाता था। समय समय पर संता घोरप़ड़े अपने दल-वल के साथ इस ओर धावा कर द़ेना था। सन् १६९६ ई० के पिछले दिनों में औरंगजेब ने शाहजादे आजम के पुत्र बेदार वहत को ससैन्य भेजा था कि मरहठों को तुंगभद्रा के उत्तरी किनारे से मार भगावे। जुल्फ़िकार खाँ भी अर्काट से उत्तर की ओर बढ़ा और बंगलोर से कोई ७५ मील उत्तर में स्थित पेनुकुण्डा नामक स्थान में बेदार ब्रह्त से आ मिला, किन्तु तब तक मरहठे सैनिकों के दल युद्ध किए बिना ही भाग खड़े हुए थे। "यों इस बार तो आपत्ति टल गई थी, किन्तु उसका अन्त नहीं हो सका था।

. और फ़रवरी, १६९८ ई० में जिजी का किला जीत कर भी जब मरहठे के विरोध का अन्त न हुआ तब तो औरंगजेब कोंकण में उन पर पूरे दल-बल के साथ चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा, उस समय उसने कर्नाटक की राह को खुली रखने का प्रबन्ध करना आवश्यक समभा। इन प्रयत्नों में पेनुकुण्डा जैसा महत्वपूर्ण किला किसी विश्वसनीय सेनानायक को सौंपना आवश्यक जान पड़ा, एवं केशवदास को सन् १६९८ ई० के अन्तिम दिनों में पेनुकुण्डा का किलेदार और फ़ौजदार नियुक्त किया। केशवदास इस पद पर आगामी पाँच वर्षों तक निरन्तर बना रहा। "

<sup>&</sup>lt;sup>३४</sup> ग्रौरंग०, ५, प्० १०४।

<sup>\</sup>argmax स्रोरंग०, ५, पु० १०६, १३०।

केशवदास की नियुक्ति पेनुकुण्डा में क्व हुई यह निश्चित रूपेण ज्ञात नहीं हो सका है। केशवदास के पेनुकुण्डा होने की प्रथम सूचना वहाँ से लिखे गए उसके जनवरी २४, १६६६ ई० के पत्र से मिलती है। (सीतामऊ राजघराने के संग्रह में प्राप्य पत्र)। ग्रप्नेल-मई १६६६ ई० के ग्राख़बार से ज्ञात होता है कि वह

केशवदास जिस समय पेनुकुण्डा में नियुवत था तब अप्रेल, १६९९ ई० के प्रारम्भिक दिनों में एक दिन पेनुकुण्डा में नियुवत सारे सैनिकों ने बहुत उपद्रव मन्नुया। मुहम्मद जाफ़र खानाजाद ने उन सैनिकों से कहा था कि उन्हें आतिश खाँ से जो कुछ भी मिला उस सब की रसीद वे उसे दें दें, जो सैनिकों को मंजूर न था। मुहम्मद जाफ़र की इस माँग के विरोध में उन सैनिकों ने उसके घर को जा घरा। केशवदास ने, इन विद्रोही सैनिकों को दबाने में पूरी-पूरी सहायता दी, और उसने ऐसा प्रबन्ध किया कि उन सैनिकों को न तो आग प्राप्त हो सकी और न पीने को पानी ही मिला। विवश होकर विद्रोही सिपाहियों ने मुहम्मद जाफ़र द्वार। चाही गई रसीद लिख कर उसे दे दी। इस अवसर पर केशवदास ने मुहम्मद जाफ़र की जो सहायता की उसका विवरण जब औरंगज़ेब को ज्ञात हुआ तो उसने केशवदास का मनसब बढ़ा दिया। इस समय उसका मनसब पाँच सदी जात—चार सौ सवारों का था, जिनमें से तीन सौ सवार दो-अस्पा थे। इस मनसब में एक सदी जात—एक सौ सवारों की तरक़क़ी दी गई। कि

ढाई साल पहिले सितम्बर, १६९६ ई० में केशवदास के मनसब में जो वृद्धि हुई थी, उसकी जागीर का मामला भी अब तक तय नहीं हो

उस किले का फ़ौजवार श्रौर किलेदार था। (श्रख़ श्रौरं०, ४३, पृ० १०)। उसके बाद पेनुकुण्डा से लिखे हुए केशवदास के कई पत्र मिलते हैं। इन सब पत्रों में पेनुकुण्डा को 'पीलगुण्डा' लिखा है। वहाँ से लिखा हुश्रा श्रन्तिम प्राप्य पत्र श्रक्तूबर ३, १७०३ ई० का है। मेहता०; राजव्यास०।

पेनुकुण्डा का यह सुदृढ़ दुर्ग श्राजकल श्रनन्तपुर जिले के श्रन्तर्गत है। श्रनःत-पुर से बंगलोर जाने वाली रेलवे पर यह एक स्टेशन है।

<sup>ैं</sup>श्रख़० ग्रौरं०, ४३, पृ० १०।

श्रातिश खाँ श्रौर मुहम्मद जाफ़र के बारे में कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त

पाया था कि उसे यह और तरक्क़ी मिल गई। पिछली तरक्क़ी के सिलसिले में सीतामऊ के आस-पास के कई गाँव केशवदास को मिले थे। अतएव अब इस विद्ध को पाकर उसने अपनी जागीर का एक्ट्रीकरण कर उस . ठीक तरह]संगठित करने के लिए केशवदास प्रयत्नशील हुआ । पिछले तीन वर्षों से उसका राजकुटुम्ब सीतामऊ में निवास कर रहा था। इस प्रदेश में उसे, बहुत कुछ जागीर भी प्राप्त हो गई थी। अपनी पुरानी रतलाम वाली जागीर पुनः मिलने की उसे कोई आशा भी न रही थी। औरंगजेब उसे वही रतलाम का परगना फिर दे देगा यह एक दूराशा-मात्र थी। एवं अपने मनसब में इस नई वृद्धि की जागीर चुनते समय उसने यही चाहा होगा कि सीतामऊ के आस-पास का सारा परगना ही उसे प्राप्त हो जावे। इन पिछले पचास वर्षों में यद्यपि सीतामऊ कस्बे का सापेक्षिक महत्व बढ़ गया था, किन्तु अब भी इस परगने का केन्द्र तीतरोद में ही था, और यह प्रदेश तीतरोद परगने के नाम से ही कहलाता था। एवं केशवदास तीतरोद परगने की प्राप्ति के लिए प्रयत्न-शील हुआ । पूरे ढाई साल बाद अक्तुबर, १७०१ ई० में कहीं उसका यह प्रयत्न सफल हुआ और अन्तूबर ३१, १७०१ ई० को तीतरोद परगने की सनद केशवदास के नाम लिखी गई। इससे पहिले केशवदास की जागीर ३०,२०,४०० दामों की थी; अब उसे सन् १७०१-२ ई० की रबी फ़सल से ही ७, ८०,००० दामों की आमदनी वाला तीतरोद का यह नया परगना जागीर में मिला, जिससे उसकी सारी जागीर की आमदनी ३८,००,४०० दामों (रु० ९५,०१०) की हो गई। यह नई जागीर मिलने पर केशवदास ने पहिले की निश्चित रक्तम के सिवाय रु० १०,०००) और पेशकश के रूप में देना स्वीकार किये। इनमें

नहीं हो सकी । सम्भवतः वे कमात् इस परगने के कोई उच्च श्रधिकारी या किले के कोषाध्यक्ष रहे होंगे ।

से आधे रुपए मालवा सूबे के खजाने में और बाक़ी रहे रु० ५,००० शाही पड़ाव के खज़ाने में जमा करते रहने का उसे आदेश मिला। "

इस समय श्मी केशवदास पेनुकुण्डा के फ़ौजदार और किलेदार के पद पर ही नियुक्त था। सन् १७०० ई० में जब केशवदास को जात हुआ कि उसके नए मनसब की जागीर का मामला शीघा ही तय होने वाला है तब अपनी इस नई जागीर के प्रबन्ध सम्बन्धी आदेश देने के हेतु उसने अपने मंत्री व्यास प्रतापिसह को अक्तूबर, १७०० ई० में दक्षिण बुलवा भेजा, और उसकी अनुपिस्थिति में मालवा में मन्त्रित्व का काम करने के लिए उसने मेहता नाथा के दूसरे पुत्र मेहता हीरचंद को नियुक्त किया। "जागीर सम्बन्धी सारा मामला तय होने पर उसके प्रबन्ध के बाबत केशबदास के आदेश पाकर व्यास प्रतापिसह सितम्बर, १७०१ ई० में दक्षिण से मालवा को लौट गया और सीतामऊ पहुँचते ही उसने वहाँ केशबदास की जागीर का पूरा-पूरा शासन-प्रबन्ध पुन: सम्हाल लिया। "इस समय सीतामऊ के आस-पास के गाँवों और

<sup>🔭</sup> सीतामऊ राजघराने के संग्रह में प्राप्य तीतरोद परगने की सनद।

तीतरोद परगने की सनद श्रक्तूबर, १७०१ ई० में लिखी गई, परन्तु इस समय केंद्रावदास के ननसब में पुनः वृद्धि का विवरण नहीं मिलता है, एवं यही श्रनुमान होता है कि मई, १६९९ ई० में प्राप्त मनसब में वृद्धि की जागीर का मामला ही श्रक्तूबर, १७०१ ई० में तय हुआ, श्रीर ढाई साल पहिले की गई वृद्धि की जागीर में ही तब तीतरोद परगना केंद्रावदास को मिला।

केशवदास का मनसब बढ़ते-बढ़ते मार्च, १७०८ ई० में एक हजारी जात,— ६०० सवारों का हो गया था। जय० श्रख़०, बहा०, १, पृ० ३६६। मई, १६६६ ई० के बाद केशवदास का मनसब कब-कब बढ़ा श्रौर हर बार कितनी वृद्धि हुई, इसका निश्चित उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है।

र्ं मेहता०, ग्रासोज सु० ५, सं० १७५७ वि० का केशवदास का पत्र । रंभेहता०, ग्रासोज वि० ६, सं० १७५८ वि० का केशवदास का पत्र ।

नाहरगढ़ परगने की जागीर के प्रबन्ध-कार्य में केशवदास को उसके दूर के रिश्ते में काका, कुशालिसह राठौड़ से बहुत कुछ मदद मिल रह़ी थी। व्यास अतामिसह और मेहता हीरचंद के साथ ही कुशालिसह भी केशवदास का एक विश्वस्त अधिकारी और कुशल कार्यकर्ता था। सन् १७०१ ई० में भी तत्कालीन जागीर के प्रबन्ध में कुशालिसह केशवदास के अन्य कर्मचारियों का हाथ बँटा रहा था। तीतरोद परगने की यह नई जागीर प्राप्त होने पर इस नए राज्य के संगठन में कुशालिसह का पूरा २ हाथ रहा और तब कुछ समय तक व्यास प्रतापिसह के साथ ही वह संयुक्त प्रधान मंत्री के रूप में भी काम करता रहा। के इस प्रकार सीतामऊ राज्य के संगठन और शासन-व्यवस्था के लिए केशवदास ने अपने नए-पुराने साथियों को जुटाया और इस सद्य:स्थापित नए राज्य की नींव सुदृढ़ करने में वह प्रयत्नशील हुआ। किन्तु ये सारी बातें सीतामऊ राज्य के इतिहास के अन्तर्गत ही लिखी जा सकती हैं; उनका रतलाम के प्रथम राज्य के इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है।

<sup>&</sup>quot; यह कुशालिंसह मोटा राजा उदयांसह के पाँचवें पुत्र भोपतिंसह का वंशज था। मारवाड़०, १, पृ० १७६; ख्यात०, १, पृ० १०१, १०६; गुरूजी०। भोपतिंसह के सारे वंशज भोपतीत राठौड़ कहलाए। भोपतिंसह के दूसरे पुत्र मुकुन्ददास का बड़ा बेटा सबलिंसह ही कुशालिंसह का पिता था। सन् १७०१-०२ ई० में कुशालिंसह व्यास प्रतापिंसह के साथ ही प्रधान मन्त्री का भी काम करता रहा; मेहता०, ग्रासोज वि० ६, सं० १७४६ वि० ग्रौर श्रावण सु० ६, सं० १७४६ के केशवदास के पत्र।

तीतरोद परगना मिलने पर केशवदास ने कुशालींसह को वर्तमान खेजिड़िया िठकाना जागीर में दिया, जो श्राज भी उसके वंशजों के श्रिथिकार में हैं। कुशालींसह का वंश सीतामऊ राज्य श्रीर उसके श्रास-पास के प्रदेश में बहुत फैला श्रीर उसके श्रास-पास के प्रदेश में बहुत फैला श्रीर उसके श्रन्य वंशजों को भी वहाँ श्रनेकों जागीरें मिलीं। सीतामऊ राज्य में बाजिखेड़ी, धाराखेड़ी श्रीर वेलारा ठिकाने श्रव भी उनके श्रिधकार में हैं।

अपने जीवन के इन पिछले दस वर्षों में जब वह रतलाम का शासक था, या जब राज्य खोकर वह मुग़ल सम्प्राट् का एक साधारण मनसबदार मात्र रह गया था तब भी केशवदास अपने निजी पत्र-व्यवहार, सनदों, आदि में स्वयं को 'महाराजधिराज महाराज' लिखता था।" किन्तु शाही काग़ज-पत्रों में उसका नाम-मात्र ही लिखा जाता था; उसके साथ कोई भी उपाधि नहीं लिखी जाती थी। अखबारों में उसे 'रतलाम का' जमींदार और जागीरदार' लिखा है।"

अपने बड़े भाई शिवसिंह के शासन-काल से ही सन् १६८५ ई० में केशवदास दक्षिण में जाकर शाही सेना में सम्मिलित हो गया था। तब से पूरे बाईस वर्ष तक वह निरन्तर दक्षिण में ही बना रहा और सन् १७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम के नेतृत्व में उत्तरी भारत को लौटती हुई शाही सेना के साथ ही केशवदास उत्तरी भारत को लौटा। अतएव रतलाम का शासक बन कर भी केशवदास ने एक दिन वहाँ निवास नहीं किया, और जब वह उत्तरी भारत को लौटा, तब सीतामऊ राज्य की स्थापना हुए कोई छः वर्ष बीत चुके थे।

अक्तूबर, १७०१ ई० में तीतरोद परगने की शाही सनद पाकर केशवदास ने वर्तमान सीतामऊ राज्य की स्थापना की। विपत्ति के दिनों के उस निवास-स्थान को केशवदास के इस नए राज्य की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राज्य-विहीन केशवदास पुनः एक राज्य का शासक बना और उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। रतलाम राज्य खोकर भी केशवदास हतोत्साह नहीं हुआ था; अन्त में वह सद्यःस्थापित सीतामऊ राज्य का प्रथम शासक बना। सीतामऊ राज्य

<sup>&</sup>lt;sup>४१</sup> राजव्यास; मेहता०।

<sup>&</sup>lt;sup>\*°</sup> श्रख़० ऋौरं०, ३८, पू० ६६, ६६, ५२६, ५२८, ५३७ ।

की स्थापना के साथ ही रतलाम के प्रथम राज्य के इस इतिहास का यह उपसंहार भी समाप्त हो जाता है।

े रतनसिंह द्वारा संस्थापित रतलाम के उस प्रथप्न, राज्य का अन्त हो गया था। रतन-कुल का वह वट, . . . . . दुर्भाग्य की आँघी ने उसके सुस्थापित विशाल तने को उखाड़ फेंका; किन्तु उसकी दूर २ फैंली हुई वे शाखाएँ और उनके वे जीवनपूर्ण अंकुर . . . . . . . किठनाइयाँ, विरोध और विपरीत वातावरण भी उन्हें न रोक सके; वे जगह २ फूट निकले और उन्होंने जड़ पकड़ ली; समय पाकर वे सुदृह हो गए और उन्होंने स्थायित्व प्राप्त किया। केशवदास ने वर्तमान सीतामऊ राज्य की स्थापना की, और संभवतः उसके कुछ समय बाद छत्रसाल रतलाम के वर्तमान द्वितीय राज्य का प्रथम शासक बना। इनका आश्रय पाकर रतन-कुल पुनः सशक्त हुआ और आगामी अराजकतापूर्ण शताब्दी में उसके लाड़लों ने अनेकों छोटे-मोटे राज्यों या ठिकानों की स्थापना की। रतन-कुल की यह अमर-बेल मालवा के सारे मध्य भाग पर छा गई, और यों रतनसिंह की पटरानी का ऊषःकालीन स्वप्न सत्य हुआ।

<sup>&</sup>quot; दन्तकथा प्रचलित है कि ग्रपने यौवनपूर्ण दिनों में एक बार रतनिसह की पटरानी ने स्वप्न देखा कि उसकी ग्राँत ग्रास-पास के सब वृक्षों पर ग्रमर-बेल की तरह टँगी हुई थीं। इस बीभत्स दृश्य को देख कर रानी की नींद टूट गई; रात ग्रिथिक बाक़ी न थी, एवं वे घड़ियाँ रानी ने जागते हुए ही बिताईं। स्वप्नों का ग्रथं निकालने वाले शकुनज्ञों ने इस स्वप्न का विवरण सुनकर रतनिसह के वंशजों की ग्रसाधारण वृद्धि ग्रौर उनकी ग्राशातीत उन्नति की भविष्यवाणी की थी।

**अनुक्रमियाका** 

## अनुक्रमिश्वा

#### 羽

श्रकबर (शाहजादा) --- २२४-२३४, २३८, २४०, २८६ त्रकबर (सम्राट्)---४-६, ४६, ६६, ६७ फु० नो०, १५१ फु • नो०, १५६, ३३० फ० नो० म्रखेराज राठौड़ (रतर्नासह का पुत्र)---१३४, १५४, २६४-७, २६० श्रजमेर---१८-१६, ३६, ६३, १६८, २२३, २२४, २२६-२७, २२६, २३५, २३३, २३७, २४०, २६४, २६७, २७२, २७३, २७४, २८२, २८४, २८८, २८६, २६१, २६२ म्रजायब दे सांचोरी, रानी (मोटा राजा की)--६, ६, १६-१६ भ्रजीतसिंह, महाराजा (जोधप्र) --- २२२-२२४, २३०, २८२ म्रनिरुद्धसिंह, राव (बुँदी)---२८५ म्रानुपसिंह, राजा (बीक्वानेर) -- २२३ श्चनुपसिंह, राजा (नरवर)--३१२ फु० नो० श्रन्पसिंह राठौड़ (रायसिंह का पुत्र)---२६६, २६३ भ्रब्दुल भ्रजीज खाँ (बल्ख) -- ५६, ७३ भ्रब्बास, शाह (ईरान)--७६-५० ग्रमर कुँग्रर (रामसिंह राठौड़ की पुत्री)--२११-२१३, २१३ पु० नो० ग्रमरदास सांचोरा (शार्दूल सांचोरा का पुत्र)--५८, १०२, १११, ११७, १२७-१२६, १७६, १८१, १८६, ३०५ अमर्रासह चन्द्रावतः रावं (रामपुरा) ---४४ फु० नो०, १२१-१२४ ग्रमरसिंह, रावल (जैसलमेर)--१३४

श्रमरसिंह रामावत राठौड़ (कुशलगढ़)—-२१४-२१६ श्रमरसिंह राठौड़, राव (नागौर)—-४०, २२३ श्रर्जुन गौड़—-११४, १२१, १२२, १२३, १३१ फु० नो०, १७६, १ दे १ श्रली 'मर्दान खाँ—-४१, ६२, ७६, १६६ श्रसद खाँ (वजीर जुमदुतुल्मुल्क)—-२३४, ३०० श्रसालत खाँ—-६१-६२, ६३, १६७ श्रहमदनगर—-१६-२०, २६-३०, ३७, २४६, २८१, २६७, २६८, ३००, ३०१,

महमदाबाद--१०८

#### ग्रा

म्रागर---६६, १५२, १५४, १५८, २६५ म्रागरा---१८, ३५, ३६, ३६, ४०, ५६ फु० नो०, ५८, ७७, ६३, १०६,१०७, १०६, ११०, १६६, १६४-१६५

श्राजम (शाहजादा) — २२४, २२७, २३६, २४४, २४२, २६६, २७४, २८१, २६२, ३०३, ३०६, ३१६, ३१७, ३२१, ३२३, ३२४, ३२४, ३२७, ३३३. ३३६

ष्प्राजम शिकोह--११६

श्रातिश खाँ--३३५

श्रादिल शाह (बीजापुर के सुलतान)---२२, ३८, १०२-१०४, १०६, ३००, ३०४

भ्राम्बा (ठिकाना)---२६७ भ्राम्बेर---२, १०, १२, १६, ३७, ४०, ४३, ४८, ४६ फु० नो०, २०१, २६८ भ्रालमगीर-नामा---१५६, १७०, १८३-१८६, २१४ भ्रालोट---६६, १५२,१५३ फु० नो०, १५८ भ्राल्हण, राव (नाडोल)---७ फु० नो० ₹

둫

ईडर राज्य---१७ फु० नो० ईरान (फ़ारस)---५३, ५४, ७८, ७६, २८६ ईश्वरदास ('फ़तूहात-इ-ग्रालमगीरी' का लेखक)---१७०, १७१, १८३, **१८६,** ३०६,३१६

## उ

उज्जैन— ११०-११२, ११४-११६, १५२ फु० नो०, १६८, १७५, १७८, १८४, १६३, २६४, २८६, ३०६, ३१६ फु० नो०, ३१६, ३३२ उदयपुर (मेवाड़)—-४८, ६२, २१२, २१३, २२४, २२५, २२६ उदयसिंह, मोटा राजा (जोधपुर)—-५-६, ७-८, ३३१ फु० नो०, ३३८ फु० नो०

## ए

एतक़ाद खाँ---२९६-७, २९८, ३०१, ३०२ फु० नो०, ३०४, ३०८, ३१४

## श्रौ

स्रौरंगजेब---

- --म्रोर छत्रसाल राठौड़---२७२, २७४, २७८
- --- श्रीर धरमत (फ़तेहाबाद) का युद्ध---१११-१२७, १७०, १७६-
- ---ग्रौर महाराणा राजिंसह (मेवाङ्)---२११-२, २२४-२ ३०
- .--ग्रीस मारवाड्---२२२-२४, २२८-६, २३६
- --- स्रौर रामसिंह राठौड़ (रतलाम)---१४८-६, १६४-६६, १६७ फु० नो०, २००, २२३, २२४, २२६-२७, २२८, २३२, २३४-३६, २३७-३८, २४८
- --- श्रीर शाहजादा श्रकबर---२२६, २२७, २२६, २३०-२३४
- --- श्रीर शामूगढ़ का युद्ध---१६४-१६५
- --- श्रीर शिवसिंह राठौड़ (रतलाम)---२६४, २६७, २६८, ३००, ३०६, ३१४
- ---ग्रौर शुजा---१६८, १६६-२००
- --- का जिज्ञया कर लगाना--- २२३
- --का राज्यारूढ़ होना--१६५-१६८
- --की जभारसिंह बन्देला पर चढाई--३५-३७, १६६
- -- की दक्षिण की सुबेदारी--३७, ३६, ८८, १०२-१०६
- --की मेवाड़ पर चढ़ाई--२२४, २२४-२३१, २३६
- -की मृत्य--२८१, ३३६
- ---की राजपत-नीति---३
- --- दक्षिण में --- २४०-२५६, २७३-२६१, २६६, ३००-३०४, ३०७-३०६, ३१६-३१७, ३२६
- ---बल्ख-बदस्शां में---७२-७७
- श्रीरंगाबाद---१०३ २०३, २११, २२२, २२४, २४२, २४४, २४६, २४०, २४२-२४४, २४६, २६६, २६६

कन्धार—१२ फ्० नो०, ४१, ५३, ७८-८४, ८५, ६२, १४३, १४४, १६७ कन्हीराम राठाँड (दलपत का पुत्र)—११-२, १३ फु० नो०, १६, १८ कम्बू, मुहम्मद सालिह—१७०, १८३, १८६ कयामपुर—१५३ फु० नो०, ३३० फु० नो० करण राठौड़ (रतनसिंह का पुत्र)—१३४, १५४, २०२-२०,३, २०४, २०६, २०८-११, २२१, २६७-२७१, २८४, ३२६

करण, राव (बीकानेर)—-२५२ करणीदान, कवि ('सूरजप्रकाश' का लेखक)—-१७३ कर्णीसह, महाराणा (उदयपुर)—-१२ क़लीच खाँ—-=२

कल्याणदास बौड़ा (सैणा) -- ५७, ७८

कल्याणदास राठौड़ (महेशदास का पुत्र)—४४, ४५ फु० नो०, ४६ फु० नो०, ४६ फु० नो०, ५७

कल्याण-भिवण्डी---२४१, २४१-२४३, २४४-२४६, २६१, २७३, २**६८,** २६४

कल्याणमल, राजा (बीकानेर)---५

कल्याणी--१०४-१०६

कविराय (स्रौरंगज़ेब का दूत) --११४, ११५ फु० नो०

कहरकोप (हायी) के साथ रतनिसंह की मुठभेड़--४६ फु० नो०, ५०-५१, ५५ फु० नो०

काछी बड़ौदा (ठिकाना) -- २६७

काबुल---४१-४२, ४६ फु० नो०, ६०-६१, ६३-६४, ७२-७३, ७४-७७, ७६-६१, ६३, ६६, ६७, ६६, ६६

कामबख्श (शाहजादां)— २२६, २५२ काश्मीर—४२, ५०, ५६, ५४ कासिम खाँ——१०८, ११४, १२०-२१, १२४, १७१, १८६, १८७, २४४-४७, २४३-२४४

किशनगढ़---३, १६७ फु० नो०, ३३१

र्किशनसिंह (चांदा)---२९६-७

किशनसिंह राठौड़ (मोटा राजा का पुत्र) -- ३३१ फु० नो०

किशनसिंह राठौड़ (रतनसिंह का पुत्र)--१३४, २८४, २८६-२६१

कुंभकर्ण कवि ('रतन रासो' का लेखक)—-४२ फु० नो०, ४७, ६६, १३८, १७३, १८४

कुशलगढ़ (ठिकाना)—–६६ फु० नो०-१०० फु० नो०, २१५-२१६, २८७ कुशालसिंह राठौड़, ठाकुर (खेजड़िया)—–३३८

कूण्डला--१०१ फु० नो०

केशवदास राठौड़ (भाबुम्रा) -- १००

केशवदास राठौड़ (रतलाम श्रीर सीतामऊ)--३-४, ३३ फु० नो०, ४१ फु० नो०, ४४ फ० नो०, ३०६, ३१२

- ——ऋौर ऋौरंगज़ेब——३-४, ३१४-६, ३२१-३२२, ३२७-⊏, ३३२, ३३४
- --- ग्रौर शिवसिंह--- ३१४-३१५
- -- का ग्राजम के साथ उत्तरी भारत को लौटना-- ३३६
- -- का दक्षिण के युद्धों में भाग लेना--- ३१६-१७, ३२२-३२३, ३२८-३२६, ३३३
- --- का पेनुकुण्डा की किलेदारी और फ़ौजदारी करना---३३४-३३४, ३३७
- ---का प्रारम्भिक जीवन---३१३-३१४
- --का रतलाम की गद्दी पर बैठना--३१०, ३१२, ३१३, ३१४-३१६
- -- का शाही मनसबदार बनना--३१५
- --की ग्राधिक-स्थित--३१८, ३१६
- ---के मनसब में पुन: वृद्धि---३२७-८, ३३०-३, ३३४-७
- -- के प्रति ग्रौरंगज़ेब की ग्रप्रसन्नता ग्रौर प्रथम रतलाम राज्य का जब्त

होना—-२१६ फु० नो०, २१६ फु० नो०, ३०५ फु० नो०, ३२१-'३२२, ३२३, ३२४-६, ३२७-८, ३३०, ३३६

-- के राजघराने का रतलाम छोड़ना---३२३-४, ३२६-३२७

--के'राजघराने का सीतामऊ में निवास--३२६-३३०

---को तीतरोद का परगना मिलना एवं सीतामऊ राज्य की स्थापना---३०५ फु० नो०, ३३२-३, ३३५-३४०

-- को नाहरगढ़ परगना मिलना---३३०

केसरीसिंह राठौड़ (छत्रसाल का पुत्र)—२७६-२८० केसरीसिंह राठौड़ (फतेहसिंह का ज्येष्ठ पुत्र)—४६ फु० नो०-४७ फु० नो० कोंकण—२४१, २५१-२५२, २५४-८ कोटा—३, ४०,४५ फु० नो०,६५ फु० नो०,११५,१२१,१७८,१६७ फु० नो० कोठड़ी-पड़ावा—८६,१००,१५२,१५३ फु० नो०,१५८,२८४ कोद (ठिकाना)—४७ फु० नो०,१३१ फु० नो०

## ख

खंडवा (ठिकाना)— ६८ फु० नो० खड़िया जगा (जगमाल— जोधपुर का)— १७३ फु० नो० खड़िया जगा (जगमाल— रतलाम का)— ११८,१७३,१७४,२१६,३२४ — कृत 'वचिनका०'— 'वचिनका०' के ग्रन्तर्गत देखो खलीलुल्ला खाँ— ६४ खाचरोद— ११२,११४ खान जमान (महाबत खाँ का लड़का)— २०-२४,३०,३७-३८,१६६ खान जमान (मीर खलील)— २४१,२८५,२६० खानजहाँ बहादुर (बहादुर खाँ)— १६६-२०१,२२२,२४६,२४८,२६८-२७०,२८४,२६०,३०२ सानजहाँ लोदी— ६६,१६८ खान दौरान (नासिर खाँ)— २६-२६,३१-२,३७-४०,१६६,१६६

खर्रम (शाहजादा)--'शाहजहाँ' देखो

खेजड़िया (ठिकाना)—-३३८ फु० नो० खेड़ा की जागीर—-१०० फु० नो०, २१५, २१६ खेरवा—-७

## ग

गंगधार--१००, १०१, २५६ फु० नो० गंगागिर गुसाई -- २१४ गजनफ़र खाँ--३०१ गजनी--- ५४, ५५, ८१, ८३ गर्जासह, महाराजा (जोधपुर)--१६ फु० नो०, २८ फु० नो०, ४६ गड़गुचा--६३, १५२, १५३ फु० नो०, १५८ गलगला--३१६ फु० नो०, ३२१, ३२३ गाँगा राठौड़ (गिरधरदास का पुत्र)---२१८, २१६ फु० नो० गाजी उद्दीन--'फिरोज जंग' देखो गुजरात--७२, १०८, १०६, ११२, १६१ गोकुलदास बारहठ (जसराज का पुत्र)---२१८ गोपालदास सांचोरा (सावन्तसिंह का पुत्र)---२२, २५, ५= गोपालसिंह चन्द्रावत, राव (रामपुरा)--४४ फु० नो०, २८४, २६० गोपीनाथ राठौड़ (राजसिंह का पुत्र)--२१८, २२८, २२६ फु० नो० गोविन्ददास भाटी (गोयन्द)---१० फ्० नो०, २२ फु० नो० गोलक्ण्डा--३७, ३८, ६७, १०२, १४६, २१०, २४०, ३०२-३०४,३०७ ग्वालियर राज्य--१५२ फु० नो०, १५३ फु० नो०, ३३० फु० नो०,

च

चन्द्रभाण (मुंशी)—६२ चन्द्रसेन, राव (जोधपुर)—५ चगत्या (गाँव)—२१ फु० नो०, ३४ फु० नो०, ३३३ फु० नो० चांदा पर मुग़ज्ञ चढ़ाई—२६६-२६८, ३१४-३१५ चाकण---३०८ चित्तौड़---६२-३, १४४, १४७, २२६-२२८, २३६ चीकला---३३३ फ्रु० नो०

## छ

छत्रसाल बुंदैला—२७७ फु० नो०, २७८ फु० नो०
छत्रसाल राठौड़(रतर्नासंह का पुत्र)—१२६ फु० नो०, १३४, ११४, २१६ फु०
नो०, २४४, २४७, २७१-२८४, २८७, २८८, ३०४ फु० नो०, ३२३
—का दूसरे रतलाम राज्य की स्थापना करना—४, १२६ फु० नो०, २८०-२८१, ३०४ फु० नो०, ३२४ फु० नो०, ३२४-२६, ३४०
छत्रसाल हाड़ा (बूंदी)—'शत्रुसाल हाड़ा' देखो

#### ज

जगतिंसह राठौड़ (पृथ्वीराज का पुत्र)—६७-६८, १४५
जगन्नाथ भाटी (गोयन्द का पौत्र)—१० फु० नो०, २१, २२ फु० नो०, २४,
२५ फु० नो०,
जगा (जगमाल) खिड्या—'खिड्या जगा' के अन्तर्गत देखो
जिजया कर—२२३, ३१६
जफ़रनामा—इ—आलमगीरी—१७०, १८३, १८६
जम्मरान्य राज्य—२८३
जयिंसह, मिर्जा राजा (आम्बेर)—३७, ४०, ४६ फु० नो०, ६५ फु० नो०, ६६,
१६५
—बल्ख-बुखारा के युद्धों में—११ फु० नो०, ७३-७७
—दक्षिण को सूबेदारी—२०१-२११, २६८-६
जयिंसह राठौड़ (केसरीसिंह का पुत्र)—२६३-२६४
जयिंसह, महाराणा (उदयपुर)—२३०, २३६
जलालाबाद—४१-४२, ६१

जसवन्तिसिंह, महाराजा (जोधुपर)—-५४, ६५ फु० नो०, ६५ फु० नो०, १४२, १६४, १६१, १६१ फु० नो०, २०३, २१६ फु० नो०, २२२-२२३, २२८, २३७, २६४, २६६

- धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध में --१०६-१२६, ४२८ फु० नो०, १६८, १७१-८७, १६३, १६६, १६७ फु० नो०

जसवन्तिसह, राजा (सैलाना) — १३० फु० नो०-१३१ फु० नो० जसवन्तिसह राठौड़ (दलपत का पुत्र) — ११, १२ फु० नो०, १६, २१, २६, ३२, ७२, ७४, ८०

जहाँगीर (वादशाह)——३, द फु० नो०, १८, ६७, १०० जहाजपुर——३४, ३४ फु० नो०, ४२, ४६ फु० नो०, ५३ जाफ़र खाँ (वजीर)——१६६ जामली (ठिकाना)——११ फु० नो० जातोर——६५, १३५

- --ग्रौर दलपत--- फु० नो०
- --का परगना श्रौर रतनसिंह--४६ फु० नो०, ७१, ६०, ६४, ६२, ६४-५, ६६, १३२, १४०, १४१, १४२-१४३, १४४-४५, १४७, १५०, १६२, १६३
- ---का परगना महेशदास को मिलना--- ५५-५८, ६६, १४१, १४६, १६६
- -- की फ़ौजदारी पर रामसिंह राठौड़---२२८-३०, २३१, २३४-२३८,२५४
- ---के परगने की बदला-बदली---६४-६६, १३६-४०, १४१-४८, १५१ ---परगने की ग्राय----५७ फु० नो०, १५०

जावरा—-११ फु० नो०, ४५ फु० नो०, २८७, ३१६ फु० नो० जिजी—-३२८, ३३३–३३४ जुभारसिंह बुंदेला—-१९, ३५, ३६, १६६ जुभारसिंह राठौड़ (दलपत का बेटा)—-१०, ११ फु० नो०, १९, २१, २६-२७ जुन्नर---२४१

जुल्फ़िकार खाँ—ै२८१, ३१७, ३२२-३३३, ३३४

जेतिसिंह राठौड़ (द्रतनिसिंह का पुत्र)—१३४, १४४, २४४, २४७, २८६∸ २८६, ३ैरे६

जेतारण---२२७, २३०

जैतसिंह राठौड़ (मोटा राजा का पुत्र)----

जैसलमेर—१२, ४४ फु० नो०, १३४-३४, २१२, २६०, ३१२ फु० नो०, ३१३ जोगीदास भाटी (गोयन्द का पुत्र)—१० फु० नो०, २१, ३१ फु० नो०, ३२ फु० नो०

जोधपुर---२, ४, ४०, ४३ फु० नो०, ४८, ४६, १०६, ११४, १३६, १४०, १४२, १४३, १४४, १४१, १६२, १७२, १७४, १६१, २२२-२२४, २३१, २८२, २८६

升

भाबुग्रा---११ फु० नो०, ४७ फु० नो०, १००, ११३, १५३ फु० नो०

ट

टेसीटोरी—१७४ टोंक राज्य—१५२ फु० नो०

ड

डग-दुधालिया (दग-दुधालिया)---२८४ डग-पड़ावा--१५४ डाबड़ी (ठिकाना)---३४ फु० नो०, ४२, २६६, २८७

त

तरिबयत खाँ—-२७६ तहाव्वर खाँ—-२२६, २३०-३१, २३३ तीतरोद (परगना)--१७ फु० नो०, १००, १५२ फु० नो०

---भ्रौर केशवदास---३३६-३७, ३३८, ३३६

-म्रीर छत्रसाल--१५४

-ग्रीर महेशदास---२१ फु० नो०, ३३, ३४ फु० गी०, ४२

-ग्रौर रतनसिंह-- ६६, १००, १५२, १५६

-की ग्रामदनी, ग्रकबर के समय में--१४८

तोलखेड़ी (ठिकाना)--४५ फु० नो०

## द

दग-दुधालिया—-१४२ फु० नो०, १४८, 'डग-दुधालिया' भी देखो ददाल्या—-१४२, १४८ दलपत, कुँग्रर (बीकानेर)—-६ फु० नो०, ८ फु० नो० दलपत बुदेला—-२४१-२४३ दलपत (मोटा राजा का पुत्र)—-५ फु० नो०, ६-१३, १४, १६, २१ फु० नो०, ११७, १६६, १८६

---का प्रारम्भिक जीवन---६-८

--की प्त्रियाँ--१२-१३, ४५ फु० नो०

--की रानियाँ---१०-१२

--के ग्रन्तिम वर्ष--- ८

--के पुत्र--१०-१२, ग्रागे 'महेशदास' भी देखो

दयालदास फाला, रावत (गंगधार)—-१०१, १२१, १२२, १२३, १७८, १७६, १८१

दाऊन खाँ कुरेशी—-२०१, २०३, २०४, २०८ दारा शिकोह (शाहजादा)—-५४, ५५, ६३, ६८, ६२, ६५, ६८ फु० नो०, १०७-०८, १४७, १६१, १६६-७, १६६, १६४, १६६ —-ग्रीर रतनसिंह—-६४, १४७, १६७

दिलावर खां---२२७

दिलेर खाँ—१०४, २०१, २०३, २०४, २०६-२११, २२२, २३४, २३६, २३६, <sup>\*</sup>२६७

दिल्ली—-१६, ४६, फु० नो०, ७७, ८४, ८८, ६१, ६२, ६३, ६४, ६६, १०६, १०७, १४४, १६४, १६४, १६६, १६८, २००, २२३, १२६६, २७२

दीपाखेड़ा— १२६ फु० नो०, २१६ फु० नो०, ३०५ फु० नो० दुर्गादास राठौड़— १७६, २२४, २३७, २८६ दुर्जनिसिंह हाड़ा (बूँदी का)— २८५, २६०, ३१४ देपालपुर— ११३ देवल्या (प्रतापगढ़)— ६६, १३३, २६७, २७१ देवास राज्य — १५३ फु० नो० देवीसिंह बुन्देला, राजा (चंदेरी)— ३६, ११५, १२१, १२४ दोहद— ११२

––का घेरा एवं विजय––१० फु० नो०, ११ फु० नो०, १६-२६, १६⊏

### ध

धन्ना जादव--३३३

धरमत (फ़ोहाबाद) का युद्ध--४६ फु० नो०, ६८ फु० नो०, ११५-१६, १६२-१६४, १६६, २६६

--के युद्ध-सम्बन्धी दो हिन्दी ग्राधार-प्रन्थ ग्रौर उनका ऐतिहासिक महत्त्व--(परिशिष्ट ३)---पृ० १७०-१८८

धराड़—१४४, १४१ फु० नो०, १४२ धामनी—३६

धार राज्य—४६ फु॰ नो॰, ४७ फु॰ नो॰, १४१ फु॰ नो॰, २६७, २६३ फु॰ नो॰ धाराखेड़ी (ठिकाना)—ं ३३८ फु॰ नो॰

धीरतसिंह राठौड़ (रतनसिंह का पुत्र)---१३४, २६१-२

न

नजार महम्मद (बल्ख)--- ५६-६४, ७२, ७३-७४, १६७ नरवर--३१२ फु० नो० नरसिंह गौड़, राजा---२०४ नरसिंहदास राठौड---२३७ नरहरदस्स भाला (गंगधार)---१००-१०१ नवलसिंह लुणकरण--१५, ४३ नसिरुद्दीन पठान (ग्रमीन-इ-जिज्ञवा)---३१६-३२१, ३२२ फु० नो०, ३२५, ३२७, ३३० नागथाणा--३०४ नागौर--- ५. २२३ नांथा मेहता---३०५. ३३७ नीन्देर--३८, १६६, २४२ नारायणदास सोनगरा--७ फु० नो० नासिक--२४२, २४२, २४३, २४४ नासिर खाँ---'खान दौरान' देखो नाहरगढ़---६६, १५२, १५३ फु० नो०, १५४, १५८, ३३०, ३३१, ३३८ नाहरसिंह राठौड़ (रतनसिंह का पुत्र)---१३४, २६७ नीनोर-कोटड़ी--१३५-१३६, १६४

### प

नौलाई (बड़नगर)---६७, ६८ फु० नो०, १४५

पंचेंड़ं—६ फु० नो०, १३० फु० नो०, २१४ फु० नो०
——ठिकाने की स्थापना—१२६ फु० नो०, २१८ फु० नो०, ३०४ फु०
नो०, ३२३ फु० नो०
पचलाना (ठिकाना)—४७ फु० नो०
पड़ावा—१५२, २८४

पतलासी (ठिकाना)---२८३ पदमसिंह राठौड़, कुँग्रर (बीकानेर)---२४२, २४४, २४७, २४८, २८६ पदमसिंह राठौड़ (सुलतानसिंह का पुत्र)---२६६ पन्हाला--२७४-६, २७६-२८०, २८३, ३०८ परश्राम स्रोभा--११७, ११८, १२६ परशुराम (मरहठा) --- २७५ परेण्डा---२२ फु० नो०, २६-३२, ३७, २०७, २११ पहाड़िंसह बुन्देला, राजा (ग्रोरछा) -- २७, ६५ फु० नो० पाणदा (ठिकाना)--४७ फु० नो० पाताखेड़ी (ठिकाना)--११ फु० नो० पाना (ठिकाना) -- ४७ फु० नो० पालमकोटा--३२२-३२३, ३२८ पीसांगन--७, १५, २१, ३३-३४, ४६ फु० नो० पुर---२२७ पुरन्धर---२०४-२०६, २५०, २६८ पूना---२०३, २६८, ३०८ पृथ्वीराज राठौड़ (जुकारसिंह का पुत्र)--११ फु० नो०, ५८ पृथ्वीराज राठौड़ (बल्लू भारमलोत का पुत्र)--६५, ६७, ६८ फु० नो०, १०० फु० नो०, १४५-४६, १४७, १६२, १६८-१६६ पृथ्वीराज राठौड़ (रतनसिंह का पुत्र)--१३४, २८७-२८८ पृथ्वीराज सांचोरा (भगवानदास का पुत्र)--३०५, ३१७, ३२०, 373 पेड़गाँव (बहादुरगढ़)--२४६, २५१, ३१७, ३३३ पेनुकुण्डा (पोलगुण्डा)---२७६-२७७, ३३४, ३३५, ३३७ पेशावर--६०, ६१, ८१ प्रतापसिंह, रावत (देवल्या)---२७१ प्रतापसिंह राठौड़ (छत्रसाल का पुत्र)---२=३-२=४ प्रतापसिंह व्यास--३३१, ३३३, ३३७, ३३८

## फ

फ़तेह खाँ बिहारी—२३५
फ़तेह खाँ (मिलक अम्बर का पुत्र)—२०, २२-२३, २८ फु० नो०, २६
फ़तेह जंग खाँ—२०८
फतेहिंसिह राठौड़ (महेशदास का पुत्र)—४६, ४७ फु० नो०, ५७, १०२, ११७,
"१२७, १३१, १३२ फु० नो०, १७६, १८१, १८६
फतेहाबाद का बसाया जाना—१२७, १३१ फु० नो०, 'धरमत' भी देखो
फंलौदी—५
फ़िरोज जंग (गाजीउद्दीन)—२७४, २६८, ३०३
फूलिया (परगना)—३४ फु० नो०

#### ब

बंगाल--१६८-२००

बड़गारा (ठिकाना)—-६८ फु० नो०
बड़वास (ठिकाना)—-२८३
बड़ोद--६६, १४२, १४३ फु० नो०, १४४ फु० नो०, १४८
बदहशाँ—-४१, ६४, ७२-७४, ७७, १६७, १६६
बदनावर--६६, ६८ फु० नो०, १३१ फु० नो०, १४१ फु० नो०, १४२, १४४, १४६-४७, १४८, २३६, २६६, २८६, २८६, २६३, २६६
बदनोर--२२७
बनेड़ा--१४७, २६३
बरखेड़ा (ठिकाना)—-६८ फु० नो०
बलाईंड़ा (बीलाड़ा)—-७, ४३
बल्ख--११ फु० नो०, १६, ४१, ४६-६४, ७२, ७४, ७७, ७६ १६७, १६६
बह्नू सांचोरा (सावन्तसिंह का पुत्र) ---२२, २६-७, २६, ३२ फु० नो०, ४८, ४४० फु० नो०

बहलोल शीरानी—२३४, २३६, २३७ बहादुर खाँ—'खान जहाँ बहादुर' देखो बहादुर खाँ (रोहिला)—६१-६२, ६३, ७६, १६७ बहादुर शाह (बाँदशाह)—२८२, 'शाह ग्रालम मुग्रज्जम (शाहजादा)' के नीचे भी देखो

बाँसवाड़ा—६६, ११२, १३४, २१४ बाजखेड़ी (ठिकाना)—३३८ फु० नो० बापच्या (ठिकाना)—१८६ फु० नो०, २१८ फु० नो० बिडवाल (ठिकाना)—४७ फु० नो० बिस्त (बुस्त)—६६, ७६, ८२, ६० बीकानेर—२, ४, ६ फु० नो०, ८ फु० नो०, २२३, २४२, २**६४** 

फु० नो० बीजापुर—–३७-३६, १०२-१०६, १०६, २०२ फु० नो०, २०४-२१०, २४०, २६८-६, २७३-४, २७८, ३००-३०१, ३०२-४, ३०७, ३१६ फु० नो०.

३२१

बीदर---१०३-१०६ बुखारा---७३, ७७

बुरहानपुर--१२ फु० नो०-१३ फु० नो०, १६-२०, २३ फु० नो०, ३०, १११, ११३, २४०-२४२

ब्र्वी---२, १२ फु० नो०, ४४ फु० नो०, ४४, ४६ फु० नो०, २६०, २८४, २६०, ३१४

बेड्छा (ठिकाना)—६८ फु० नो० बेदला—१३२, १६२ बेदार बस्त (शाहजादा)—३०२ बैरीसाल गठौड़ (हठीसिंह का पुत्र)—२८०, २८१, २८३ बैसवाड़ा—१६६-२०० बोरखेड़ा (ठिकाना)—४७ फु० नो० भ

भगवानदास राठौड़ (मोटा राजा का पुत्र)— क भग्नवानदास, राजा (श्राम्बेर)— १० भगवानदास सांचोरा (शार्दूल का पुत्र)— ५८, १०२, ११०, ११७, १२७, १२८, १२६ फु० नो०, १७६, १८१, १६०, २१८, ३०५, ३२०, ३२३ भगोर (सीतामक राज्य)— १५४, २८८ भावसिंह, राव (बूँदी)— ४४ फु० नो० भीमसिंह सीसोदिया (बनेड़ा)— १५७, २६३ भीमसेन ('तारीख-इ-दिलकश' का लेखक)— २७० भोपत राठौड़ (मोटा राजा का पुत्र)— ६, ३३८ फु० नो०

#### म

मन्दसौर—११२, १४३ फु० नो०, २८६, ३३० फु० नो०
मकहर खाँ—२४०-२४१
मथुरा—६ फु० नो०, १४ फु० नो०, १६४
मलिक ग्रम्बर—२०, २४, २८ फु० नो०
मसूदा—२२० फु० नो०
महमूर खाँ—२४३
महाबत खाँ खानखानाँ—१० फु० नो०, ११ फु० नो०, १८-३२, ३४, ३७, ४६
फु० नो०, १६६, १६८
महाबत खाँ (लहरास्प खाँ—महाबत खाँ खानखानाँ का छोटा लड़का)—२१,
४६ फु० नो०, ६४, १०४-६, ११७
महासिंह राठौड़ (साबुग्रा)—१००
महासिंह राठौड़ (रायसिंह का पुत्र)—२६६-२६७
महुग्रा (ठिकाना)—१२६ फु० नो०
महेशदास राठौड़ (जालोर)—१०, ११ फु० नो०,७२, ७४ फु० नो०, ७८, ६३,

- -- और रतनसिंह ४३, ४७-४६, ४६ फु० नो०, ५२
- --- आरे शाहजहाँ --- १६, २७ फु० नो०, ३२-३३, ३४-३४, ३७, ४०-४३, ४६ फु० नो०, ४०, ४२ फु० नो०, ४३, ४४, ४६, ६४, ६४, १७, १६६-७
- ---ग्रौर सैणा का कल्याणदास बोड़ा--- ५७, ७८
- ना ग्रोंकारेश्वर की तीर्थ-यात्रा करना--१६-७
- ---का खान दौरान के साथ बीजापुर, म्रादि की चढ़ाई में भाग लेना---
- ---का त्रिवेणी-स्नान करना---४२-३, ४६
- ---का दौलताबाद का लाल भण्डा पाना---२७, २८ फु० नो०
- -- का दौलताबाद के घेरे में भाग लेना-- २३-२६
- --का पीसांगन में निवास १५, ३३-४, ४६ फु० नो०
- --का प्रारम्भिक जीवन १५-१६
- -- का महाबत खाँ के साथ दक्षिण जाना--- २१-२२
- -- का लाहौर का क़िलेदार बनना-- ५६
- -- का शाहजहाँ के साथ काबुल जाना-४१-२, ४६
- ---का शाहजहाँ के साथ दक्षिण जाना---३७
- --- का शाहजादे स्रौरंगजेब के साथ बुन्देलखण्ड की चढ़ाई में भाग लेना--३५-३७, १६६
- --का शाहजादे दाराशिकोह के साथ कन्धार की ग्रोर भेजा जाना--प्र३-प्र४, १६६
- --- का शाही दरबार में महत्त्व एवं सफलता--६५-६६, १६७
- -- का शाही मनसबदार बनना-- ३२-३, १६६
- --- की परेण्डे के घेरे के समय की कार्यवाहियाँ---३०-३१
- ---की मृत्यु---६४, ७१, ७६, १६७

- ---की रानियां---१४, ४३-४७, ६४-**४**
- --- की सन्तान---४४-४८
- --- के घराने का जहाजपुर को ग्रपना प्रधान स्थान कैनाना---- ३४, ४२, ४६ फु० नो०, ५३
- ---के मनसब ग्रीर मान में वृद्धि---३२-३, ४०, ४१, ४०, ५३, ४४, ४४, ४६ फु० नो०, ४६, ६०-६१, ६४, १६६, १६७
- ---गर्जासह (जोधपुर) की सेवा में---१६
- --- महाबत खाँ की सेवा में---१८-३२, १६६

महेशदास सूरजमलोत राठौड़—१७८, १८०

महेश्वर, चोली---३१६ फु० नो०

मांगेलिया (ठिकाना)—१८ फु॰ नो॰

मांडू - ३६, ११३-४

माथासुला--३०५ फु० नो०, ३२३ फु० नो०

माधोसिंह सांचोरा (ग्रमरदास का पुत्र)---२१८, २१६ फु० नो०, ३०५

माघोसिंह हाड़ा, राव (कोटा)-४०, ६५ फु० नो०

मानसिंह, राजा (ग्राम्बेर)--१० फु० नो०, १२ फु० नो०, १६, १३३

मानसिंह राठौड़ (केसरीसिंह का पुत्र)---२८३

मानसिंह राठौड़, राजा (किशनगढ़)---३३१-३३२

मानसिंह सांचोरा (भगवानदास का पुत्र) ---२१८, ३०४-३०६, ३२० फु० नो०,

323

माना मोरे---२४३, २५७

मालदेव, राव (जोधपुर)--- प्र

मालदेव, रावल (जैसलमेर)--१२ फु० नो०

मालपुरा---२८६

मालवा (सूबा)—-३, ११ फु॰ नो॰, १७ फु॰ नो॰ ६३, ६४-१०१, १०८-७६, ११२, ११३, ११४, १४१, १४४, १६०-१६२, १७३,

१७४, १६६, २०२, २२०, २३३, २८१, २८४; २८७, २६६, ३०४, ३२१, ३३७, ३४०

मीर जुमला---१०१-१०३, १६१, १६८, २०० मुंगेला (ठिकाना)--४७ फु० नो० मुग्रज्जम (शाहजादा)--'शाह ग्रालम' देखो

मुइजुद्दीन (शाहजादा)---२४८-२५१

मुकर्रव खाँ (शैल निजाम हैदराबादी)--३०८

मुकुन्दिसह हाड़ा, राव (कोटा)--११४, १२१-१२४, १३१ फु० नो०, १७१, १७८-१७६, १८१, १८३, १६७ फु० नो०

म्गल खाँ---२४०, २७३, २८४, २८६, ३१४

मुनव्वर खाँ सैयद--२०८

म्लतान--७७, ८०, ८४-८४, ८६, ८८, ८१, ३३२ फु० नो० मुलथान (ठिकाना)---२१३

म्रादबख्श (शाहजादा)--६०-६४, १०८-१०६, ११२-१३, ११७, १२४-२५, १६७, १७६, १६५, १६७ फ० नो०

मुशिद कुली खाँ---१२२

मुहम्मद जाफ़र--३३५

मुहम्मद नईम--२२६-३०

मृहम्मद सुलतान (शाहजादा)--१११, ११२, १७६, १६८

मेरियाखेड़ी (ठिकाना) -- ४५ फु० नो०

मेहकरण सांचोरा---६

मोरखेड़ा (ठिकाना)---३०५

## ₹

रघुनाथ भाटी (गोयन्द का पौत्र)--१० फु० नो०, २१, २२ फु० नो०, २६, ३१ रघुनाय 'रसाल' (कवि),—-२१६ फु० नो०, २१७ फु० नो०, २१६, २२६ फु० नो० रघुनाथ (व्यास) --- २१ फु नो ०, ५४, ३३१ रणदौला खाँ--- २२

रणमस्त खाँ---२५१-२५६, २७३, २८६

रतन रासो (काव्य)——३३, १४१, १७३, २६४, २६७-६८, २७१, २८४, २६४-२८६ २६१, २६२

- -का रचना-काल--१७५-७६, १८४
- —में धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध का वर्णन—१७८-८१, १८२, १८४, १८४-१८७

रतनसिंह राठौड़ (जालोर स्रौर रतलाम) -- ३-४, ६७, १६४, १६६, २०८, ३२३ फु० नो०, ३२४ फु० नो०, ३२४-६, ३२६, ३४०

- --म्रौर म्रौरंगजेब--१६५-६, १६७ फु० नो०
- -- श्रौर दाराशिकोह-- ६५, १४७, १६१
- —- ग्रौर घरमत (फ़तेहाबाद) का युद्ध---११६-१२७, १६८, १७०-
- --- ऋौर शाहजहाँ --- ४६ फु० नो०, ५१-५२, ५५, ६५-६६ ७१-७२, ६५-६६, १४२-४३, १४५, १४७, १६२, १६७
- ---ग्रीर सैणा का कल्याणदास बोड़ा---७८
- ---का जसवन्तसिंह के साथ शाहजादों के विरुद्ध मालवा में भेजा जाना---१०५-१५
- —का जालोर परगने के बदले में रतलाम आदि परगने पाकर प्रथम रतलाम राज्य की स्थापना करना—६४-६६, ६७-६८, १०१-२, १३२, १४०-४१, १४२-३, १४४-४५, १४७, १५०, १६३, ३२५, ३४०
- --का जालोर राज्य पाना-- ६५-६, ७१-७२
- —का धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध-क्षेत्र में खेत रहना—१२७-२६, १३२, १३६, १६८, १६२-६५, १६७ फु० नो०
- --का प्रारम्भिक जीवन--४३, ४४ फु० नो०, ४७, ४६
- —का महेशदास का उत्तराधिकारी स्वीकृत होना—४६ फु० नो०, ५१, ५२ फु० नो०
- ---का महेशदास के साथ प्रयाग जाना--४३, ४६

- ---का मीर जुमला के साथ बीजापुर के म्राक्रमण में भाग लेना---१०२-१०६, १६७
- —का शाहजादे श्रीरंगजेब के साथ कन्धार के दूसरे घेरे में भाग लेना— ६५-६६, १६७
- --- का शाहजादे श्रीरंगजेब के साथ बल्ख-बद एशाँ के युद्ध में भाग लेना--७२-७७, १६७
- --का शाही मनसबदार बनना---५५, ५६ फु० नो०, १६७
- --- का सादुल्ला खाँ के साथ चित्तौड़ की चढ़ाई पर जाना--- ६२-६३, १६७
- --- की कहरकोप हाथी के साथ मुठभेड़--४६ फु० नो०, ४१-५२, ४५ फु० नो०
- --की दाह-किया तथा उसका स्मारक--१३०, १३१ फु० नो०
- --की पटरानी का स्वप्न--३४० फु० नो०
- --की रानियों का नीनोर-कोटड़ी में सती होना-- १३४-३६, १६४
- ---की सन्तान---१३२-५
- --के अन्य छोटे इग्यारह पुत्रों का संक्षिप्त विवरण--(परिशिष्ट ५)-२६४-२६३
- —के रतलाम में बसय के समय मध्य मालवा की परिस्थिति—६६-१०१
- --- के वतन जालोर की ग्रार्थिक परिस्थित--- ६३-५, १४२-३, १४७
- --- के शाही मनसब एवं सम्मान में वृद्धि---६४-६६, ७१, ७३, ५०, ५३, ५४, ५६, ६४, १०६, १६२-६४, १६७, १६५

- ---के साथ घरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध में काम ग्राए वीर---१२७, १२६, १८६-१६१
  - -को जालोर के बदले नई जागीर मालवा में ही त्वयों दी गई ?--१६०-१६२
  - -को रतलाम भ्रादि कितने परगने किस भ्राय के मिले?-- ६५-६६, १४८-१६०
  - -को रतलाम ग्रादि परगने कब मिले ?---६४-६६, १४३-१४**८**
  - —जालोर में—४६ फु० नो०, ५७, ७१-३, ७८, ८४-५, ६१-२, ६३-४, १०१-१०२, १६७
- --- रतलाम में---६६, १०१-१०२, ११०-१११, १६३ रतन हाड़ा, राव (बंदी)--देखो 'सरबलन्द राय'
- रतलाम—११ फु० नो०, ४२, ४७ फु० नो०, १०० फु० नो०, १०१, ११०, ११६, १३२, १३४, १३७, १७४, १८६, २७३ फु० नो०, २८६

स्रादि परगने रतनिसह को कब मिले ?——६४-६६, १४३-१४६ स्रादि परगने रतनिसह को कैसे मिले ?——६४-६६, १४१-१४३ का परगना केशवदास राठौड़ को पुनः न मिलना——३२७-३२८, ३३६, ३३७

- के द्वितीय राज्य की स्थापना—४, २१८ फु० नो०, २८०-१, ३२५-३२६, ३४०
- --के पड़ोसी राज्यों का विवरण--६६-१०१
- --- के प्रथम राज्य का अन्त---३, ३२१-२, ३२३, ३२४-६, ३२७-८, ३३०, ३३६
- ---के प्रथम राज्य का रतनसिंह-कालीन फैलाव, ग्राय, ग्रादि---१४८-१६०
- -- के प्रथम राज्य की स्थापना--- ३, ६५-६६, ६७, ६६, १४१-४३
- ---केशवदास के शासन-काल में---३१४, ३१५-६, ३१७-८, ३१६-३२४

- ---नगर की स्थापना का सन्-संवत्---६७ फु० नो०
- ---परगना रतनिसह को मिलने का कारण---१६०-१६२
- -- परगने, का पूर्व-वृत्तान्त-- ६४, ६६-६७, १४४-४६, १४६
- ---परना पथ्वीराज राठौड की जागीर में---६५, ६७, १४५-४६
- --में 'ग्रमीन-इ-जिज्ञया' का मारा जाना--३१६-३२१, ३२७
- -- \*रामिसह के शासन-काल में -- १६२, १६४, १६६-७, १६८, २०१ २०२, २११-१२, २१३-६, २२०-१, २५६, २६१-२
- ---शिवसिंह के शासन-काल में---२७४ फु० नो०, २६४-४, २६६, ३०४ ३०७, ३१०, ३११
- --से केशवदास के राजघराने और उसके अन्य साथियों का प्रस्थान ३२४-५, ३२६

राइरी (रायगढ़)—–३०७, ३०८, ३०८ राजसिंह, महाराणा (मेवाड़)—–६२, १५७, २११-२१२, २२४, २२५, २३० राजसिंह राठौड़ (दलपत का बेटा)—–११ फु० नो०, १६, २१, २६-२७, ५७, १०२

राजिंसह राठौड़ (मंत्री, जोधपुर)—-२१८, २१६ फु० नो०, २२८ राजिंसह राठौड़, राव—-२६६, २७० राजाराम, राजा (मरहठा)—-२६५ फु० नो०, ३०८, ३३३ रामगढ़ किला—-२६५, २६६ फु० नो० रामगढ़ परग्ना (मालवा)—-६६, १५२, १५३ फु० नो०, १५८, २३६ रामचन्द्र राठौड़ (महेशदास का पुत्र)—-४७, ५७ रामचिरत्र (काव्य)—-२१६, २१७ फु० नो० रामनगर (धरमपुर राज्य)—-२५२, २५५ रामपुरा—४४ फु० नो०, २५६, २८५, २६० रामिसह, राजा (चांदा)—-२६६, ३२४ रामिसह, राजा (चांदा)—-२६६, ३२४ रामिसह राठौड़ (कर्मसी का पुत्र)—-६२ रामिसह राठौड़ (रतलाम)—-१३३, १७५, २६४, २६५, २६५, २६२, २६३, ३०५, २६३, २६५, २६७, २६६, २६२, २६३, ३०५

- --इलाहाबाद में बहादूर खाँ के साथ---२००-२०१
- --- श्रौर श्रौरंगजेब--- १४८-६, १६४-६, १६७ फु० नो०, १६८, २००, २२३, २२४, २२६-७, २२८, २३२, २३४-६, २३७-२३८, २३६, २४४, २४८
- --- श्रीर शाहजादा श्रकबर--- २२६-२३२, २३३-२३४
- --- का ग्रमर्रासह रामावत राठौड़ को खेड़ा की जागीर दंना---१०० फ़्रु॰ नो०, २१५--२१६
- ---का ग्रौरंगजेब के साथ दक्षिण जाना----२४०-४१
- -- का प्रारम्भिक जीवन-- १०२, १६२-१६३
- --- का बैसवाड़े भेजा जाना--- १६६-२००
- ---का मुग़ल-मेवाड़ युद्ध में भाग लेना---२२७-२३०
- --का रतलाम पाना--११०-१११, १५६, १६४, १६५-७
- -- का शासन-काल -- (ग्रध्याय ५) -- १६२-२६३
- --- की जालोर की फ़ौजदारी ---२२८-२३०, २३१, २३४-२३८, २४४
- --- की दिन-चर्या, ग्रादि--- २१६-२१८
- ---की पुत्री ग्रमर क्रुंगर का विवाह एवं उसका सती होना---२११-२१३
- ---की मृत्यु---२५८-६, २६२-३, २६४, ३१३
- --की रानियाँ एवं सन्तान---२५६-२६१, २६४, ३१३
- -- की रानियों, श्रादि का सती होना--- २६१-६२
- --के जोधपुर के उत्तराधिकार-सम्बन्धी प्रयत्न---२२२-२३
- -- के राजदरबार के प्रमुख व्यक्ति एवं कवि---२१८-२२१
- ---कोंकण की चढ़ाई में रुहेल्ला खाँ के साथ---२५१-२५८
- ---कोंकण की चढ़ाई में हसन भ्रली खाँ के साथ----२४१-२४२
- ---मरहठों के विरुद्ध---२४८-२५१
- -- मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध---२००-

- ——मिर्जा राजा जयसिंह के साथ बीजापुर के विरुद्ध—२०४-२१०
- रामसेज का घेरा लगाने में भाग लेना २४२-२४४, २४५-२४दे

रामसेज किले का घेरा---२४२-२४८

रायगढ़--'राइरी' देखो

रायसल राठौड़ (महेशदास का पुत्र) - ४५, ४६ फ़ु० नो०, प्रं७

रायसिंह राठौड़ (रतनिसिंह का पुत्र)—१०२, १११, ११६, १२७, १२६ १३२, १५४, १७६, १८१ १८६, २६४-२६६

रायसिंह सीसोदिया, राजा (भीम का पुत्र) -- १२४, १७८-१७६, १६४, २०१

रिणमल राठौड़--१२४, १७७

रुद्रमाल (वज्रगढ़)---२०५

रस्तम खाँ---५४, ८२, ८६-६१, १६७, १६६

रहेल्ला खाँ---२२६, २४४-२४६. २७३, २८६, ३०१-३०२

रूपसिंह राठौड़, राजा (किशनगढ़)--६२, १९७ फु० नो०

रूपाजी भोंसले---२४३, २४७

रेऊ, महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ--७ फु० नो०, १३६, १४०, १४२ १४५, १६०, १६२-१६३

# ल

लद्दना—१४४, २६८, २७२ लसुर्झी (सीतामऊ राज्य)—१२ फु० नो० लाहौर—६, ४१, ४२, ४६-५०, ५४-५५, ५६ फु० नो०, ५८, ५६, ६०, ६४ ७१-७२, ७७, ८०, ८४-६५, ८६-८७, ८६, १४३ १४४

बुत्सुल्ला खाँ—२७८ लोहारी—२०७–२०८, २०६ फु० नो०

#### व

वचनिका०---१२३ फु० नो०, १७३

-का रचना-काल--१२३ फु० नो०, १७३, १७,४, २१६

-- में धरमत (फ़तेहाबाद) के युद्ध का वर्णन १७६, १७८, १८१, १८८, २६४

वाकली—=३३० फु० नो०, ३३१ वाण्डीवाश—=३२३, ३२८ विट्ठलदास गौड़, राजा——६०-६२, ६४, ६५ फु० नो०, ८१, १६६ वेंलारा (ठिकाना)—=३३८ फु० नो०

#### श

शंभाजी, राजा (मरहठा) --- २३४, २४०, ३००, ३०७-३०८ शर्त्रसाल हाडा, राव (ब्ँदी)--४४फु० नो०, ६५फु० नो०, १०६, १९७फु० नो० शरीफ़ खाँ---२४३, २४४ फ० नो० शर्जा खाँ--३०३ शहाब्दीन--२४१-२४८ शाम्गढ्-- ६८ फ् नो०, १६४-१६५ शायस्ता खाँ--३७, ६७-६६, १०८, १४६, १६१, २०१ शार्दल सांचीरा (सावन्तसिंह का पुत्र)--६ फु० नो०, २२, २२ फु० नो०, २६, ५८, १०२, ११०, ११७, २१८ शाह ग्रालम मुग्रक्जम (शाहजादा)---२०३, २२१-२, २२४-४, २३३, २३४, २४८, २६४, २६७, २६६, २७२, २८४, २८७, २८८, २६१, २६२, ३०२, ३०४, ३०७ फु० नो०, ३३२ फु० नो० शाहजहाँ (बादशाह)--११, १२ फु० नो०, १४४, १६८-६, १६६ -- श्रीर श्रहमदनगर राज्य--१६-२०, ३७-३६ --- श्रीर कंधार---४१-४२, ५३-४, ७६-५४, ५५-६१ --- श्रीर गोलक्ष्डा राज्य---३८

- --- प्रार् जुभारसिंह बुंदेला--१६, ३४-३७
- ---ग्रीर बल्ख-ब्लारा--- ५६-६४, ७२-७७
- --- स्रौर बीजापुर राज्य---३०, ३८-६, १०२-१०६
- -- ग्रौर महे शदास--१६, २७ फु० नो०, ३२-३३, ३४-३४, ३७, ४०-४३, ४६ फु० नो०, ४०, ४२ फु० नो०, ४३, ४४, ४६, ६४, ६४, ६७, १६६-१६७
- ---ग्रौर महाराणा राजिंसह---६२-६३
- --ग्रौर मुग़ल उत्तराधिकार के लिए युद्ध--- १०७-१०६, १६१-२, १६३, १६४-५
- ---की राजपूत-नीति---३

शाहजी भोंसला---२२-२३, ३०, ३७, १६९

शाहमीर--- ५२-५३

शिवसिंह राठौड़ (रतलाम) -- २४६, २६१ फु० नो०, २६२, २७४ फु० नो०, ३२० फु० नो०, ३३६

- --- श्रीर श्रीरंगजेब---२६४, २६७, २६८-३००, ३०६, ३१४
- --- ग्रौर केशवदास--- ३१४-१५
- -- का चांदा की चढ़ाई में सिम्मिलित होना-- २६६-२६५, ३१४
- --- का दक्षिणी युद्धों में भाग लेना--- ३००-३०४, ३०७-३०८
- ---का मृत्यु-संवत्---३०६-३११
- ---का शासन-काल----२९४-३१२
- --की म्रार्थिक स्थिति---२६६-३००, ३१८
- --की पत्नी--३१२
- -- के प्रति श्रीरंगजेब की ग्रप्रसन्नता--३०५-३०७
- ——के मनसब में घटा-बढ़ी——२६४-६, २६७-८, २६६, ३०६ शिवाजी, राजा (मरहठा)——२०१-२०६, २३६, २६८, २६४ शुजा (शाहजादा)——३०, ७७, १०८, १६८, २००

शेरदिल खां---२७८ ं शोलापुर---२५६, ३०२-०३

स

संता घोरपड़े---३१७, ३३३ सकतिसह राठौड़ (रतनिसह का पुत्र)--१३४, १५४, २६६, २६२-३ सगर-नंसरताबाद---२७८ सतारा (सितारा)---२७८, २७६, ३१७ सफ़ी, शाह (ईरान)--- ५३-५४ संबलसिंह भोपतोत राठौड़--३३८ फु० नो० सबलिंसह, रावल (जैसलमेर)--४४ फु० नो०, १३४, २६० फु० नो० सरकार, सर यदुनाथ--७६ फु० नो०, ११३ फु० नो०, १७१, १८१-८३, २०६ फु० नो०, २७०, २७७ फु० नो० सरदारसिंह, कुँग्रर (मेवाड़)---२११-२१३ सरबुलन्द राय रतन हाड़ा, राव (बूँदी)--१२ फु० नो०-१३ फु० नो०, १३ सरवन (ठिकाना)--४७ फु० नो० सरसी (ठिकाना)--४७ फु० नो० सलीम (शाहजादा)--'जहाँगीर' देखो सहरूप---३०४, ३१७ सादत खाँ---७४ सादुल्ला खाँ (वजीर)--- ५०-५१, ५६, ५५, ६२-६३, १६७ सिरोंज---२८१ सिरोही---५३, ७८, १३४ सीखेड़ी (ठिकाना)—११ फु० नो० सीतामऊ-४, १२ फु० नो०, २१ फु० नो०, ३३ फु० नो०, ३४ फु० नो०,४२, ४५ फू० नो०, ४७ फू० नो०, ५१ फु० नो०, ५४ फु० नो०, १२६ फु० नो०, १४६, २१६ फु० नो०, २३४, २६८, २६६, २७०-१, २७२, २८३, २८७, २८८

-के भूमिया-१७-१८

--में प्रजायब दे सांचोरी की मृत्यु--१६-१८

-- में केशवदास के घराने का निवास---३२६-३३०, ३३६

--- राज्य की स्थापना--४, ३०५ फु० नो०, ३३२-३, ३३६, ३३७-३३८, ३३६-४०

सुजानसिंह बुन्देला—१२४, २०२
सुजानसिंह सीसोदिया, राजा (शाहपुरा)—११५, १२२, १२३, १३५, १८१
सुलतानपुर —२०६
सुलतानसिंह राठौड़ (रायसिंह का पुत्र)—३६६-३६७
सुलतानसिंह सांचोरा (मानसिंह का पुत्र)—३०५ फु० नो०, ३२०
सूरजमल राठौड़ (महेशदास का पुत्र)—४७
सूरत—२०१, २५२
पूरसिंह, महाराजा (जोषपुर)—७ फु० नो०, १६ फु० नो०, ६७, १५६,

सूर्रासह राठौड़ (रतनिसह का पुत्र)—१३४, २६१
सैणा—५७, ७८
सैलाना—१७ फु० नो०, १३० फु० नो०, १३१ फु० नो०, २८४
सोजत—२२७, २२६, २३०, २३४
स्वरूपसिंह, राजा (बीकानेर)—२६५ फु० नो०

# ह

हठीसिंह राठौड़ (छत्रसाल का पुत्र)—२७६-२८० हमीदुद्दीन खाँ-—२७७ हम्बीर राव (मरहठा)—२४४, २४७, २८६ हयात खाँ—२४४ फु० नो०, २४७